Barcode: 99999990039300
Title - kalatattvavivechana vol.2
Author - raghunatha bhatta
Language - sanskrit
Pages - 311
Publication Year - 1933



Barcode EAN.UCC-13

## GOVERNMENT OF INDIA

#### ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

## CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO 24103.
CALL No. Sa 33/Rag/Sha.

D.G.A. 79





# PRINCESS OF WALES

MANAGER SERVER

Sarasvati Bhavana Texts

EDITED BY

GOPI NATHA KAVIRAJA

No. 40

( PART II

#### THE

# KĀLATATTVAVIVECHANA,

PRINTED BY

B. C. BANERJEE

AT THE

Ramkrishna Printing Works, BENARES CITY.

1933.

|             | BRARY   |               |     |                                        |
|-------------|---------|---------------|-----|----------------------------------------|
| Mer. A      | * }     | ****          | • . | ~ * ~ 4 <b>* * * *</b>                 |
| Jate.       | ** ** * | * # * * * * * |     | ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| de 15 me. Y |         |               |     |                                        |

からいませんというできないに、いっているのはないというないないというないないできないというできないというないないできないというないというないというないできないというないというないというないというない

المراجع المراج

1 1,

सम्राट्स्थपतिश्रीरघुनाथभट्टप्रणीतं

# कालतत्त्वविवचनम्

( दितीयो भागः )

जयपुरराजगुरुकथाभद्दवंशावतंसेन
कथाभद्दश्रीजयचन्द्रजनुषा वेदान्तभूषणोपाधिभूषितेन
वाराणसेयहिन्दृविश्वविद्यालयीयपाठ्यनिर्घारकसमितिसदस्यैन

श्रीनन्द्किशोरशर्मणा साहित्याचार्येण

टिप्पग्यादिना समसङ्ख्य सम्पादितम्।

THE

# KALATATTVAVIVECHANA

BY

#### RAGHUNATHA BHATTA,

Edited with Introduction, Notes, etc.

By

#### NANDA KISHORE SHARMA,

Sahityacharya, Vedantabhushana. Research Scholur,
Government Sanskrit Library,
BENARES.

1933.

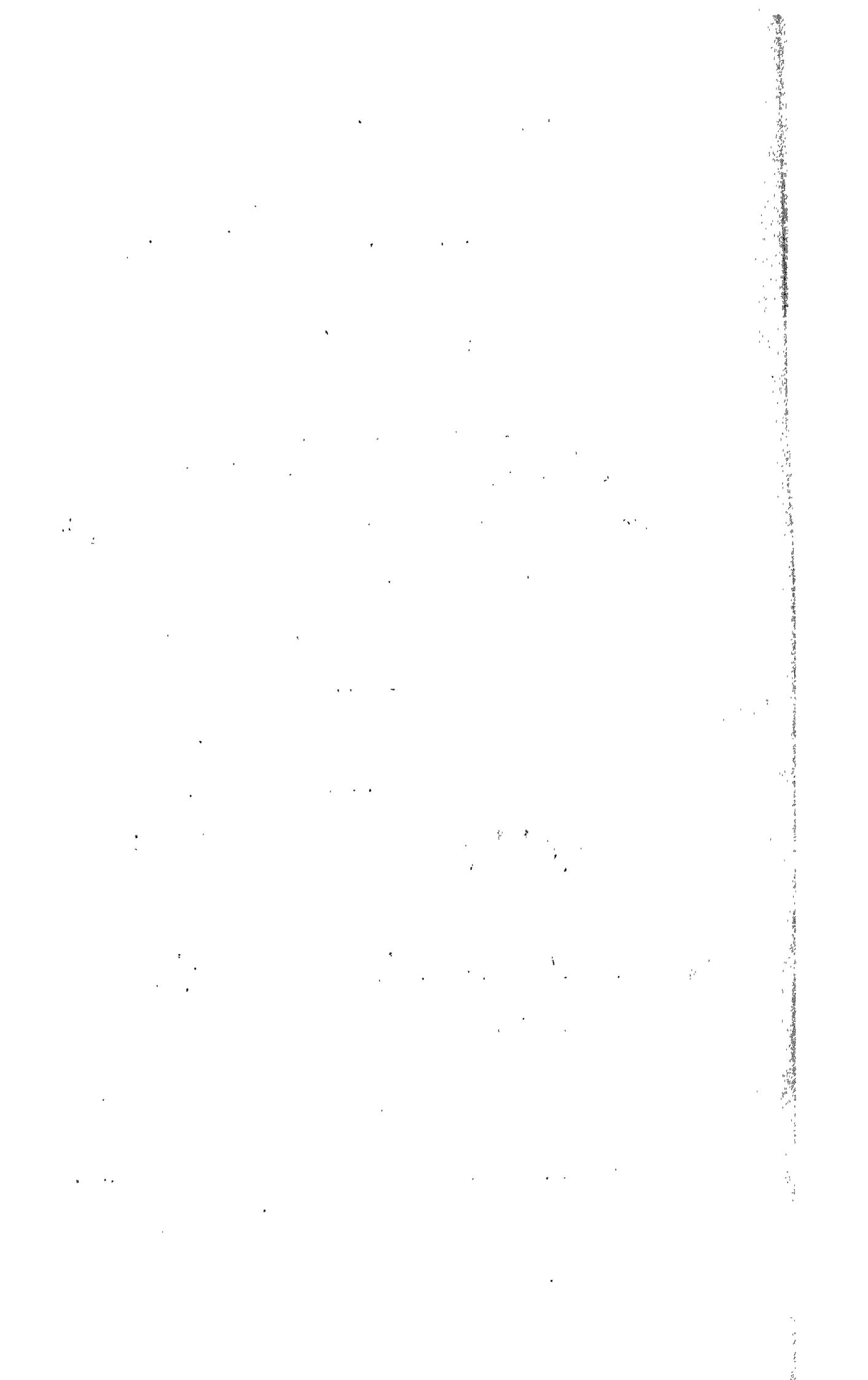

#### Note by the editor

In the Foreword prefixed to the first part of the book it was noted that the historical and critical Introduction to the work would find a place in the second part when the text is finished. But as the full text could not be completed in this part it is hereby announced for the information of the readers that the Introduction is reserved for the third part.

NANDA KISHORE SHARMA.

OENTRA LIBRA 100. 24103 Date. 9.7.56. Date. Sa3S, Rag. I.Sha.

#### ग्रथ नानातिथिसाध्यव्रतिवेवचनम्।

श्रथ नानातिथिसाध्यवतेषु तन्निर्णयः कियते। तेषु च ये सावित्रीत्रिरात्रगोत्रिरात्र विख्वत्रिरात्रहुर्गानवरात्राद्यः शब्दास्त एव तत्तदेवतादिसम्बन्धस्य तत्तत्कालसम्बन्धस्य ब अमाखान्तरेणावगतत्वेन अवृत्तिसङ्गावान्नामधेवानि। निरुपपदास्त्रिएशं पञ्चपत्रं नवरात्रमित्याद्यः शब्दा उत्पत्ति-विधिष्वन्यत्र वा श्रुतास्तेषामत्यन्तसंयोगचाचिद्वितीयान्तानां समासान्तदर्शनादावश्यकसमाहारसमासत्वाकां कि निरुष्यायाणां श्रुत्या गुण्विधित्वमेव न तु लक्षण्या कर्मनुमत्वम्। अयोद्यादि-वाक्पानि चात्रिमाणि प्राप्ते त्रिरात्रादिसामान्ये विशेषविषयः। तव्यादेव च विरावादिशब्दान्तर्गतस्य राविशब्दस्य विधियरत्दम् । यवं नानातिथिसाध्यत्वेनावयतेषु वतेषु विधादयम्। प्रायस्तावज्ञेदे प्रमागाभावादेकमप्युपवासपूजाबात्मकं प्रधानम् । अन्यधाऽसंभय-त्समुखयकालवशादाग्नेयवभानाति अध्यादाती । तेन तादिवधीनां प्रधानकालत्वमेष । केषुचिद्दन्तिमतिथिद्दृत्यमेष प्रधानम्। पूर्व-तिथिकृत्यं त्वङ्गम्। साङ्गप्रधानप्रयोगस्य तावत्कालस्यापित्वाचा तेषु त्रिरात्राद्विधवहारः। "षट्त्रिशंदहो वा एष यद्द्वादशाह" इतिबत्। एकादशीव्रतादावेवंरूपेऽपि न तथा व्यवहारः। अनादेस्तस्यापर्यच-योज्यत्वात्। तत्र पूर्विधाक्रान्तेष्विप येष्विन्तिमतिथेनिर्णयो-पजीव्यत्वरूपप्राधान्यद्योतकं किञ्चिद्स्ति। यथा वटसावित्रीवतादिषु बटपूरिंगाबटपैतृकीत्यादिसमाख्याः।

'अशका च त्रयोदश्यां नकं कुर्याजितेन्द्रया। अयाचितं चतुर्दश्यां पौर्णमास्यामुपोषणम् "॥ इति

त्रयोदशीचतुर्दश्युपवासयोरनुकल्पविधानं विशेषतः पौर्णमास्यां "स्नानं सर्वपस्क्रले" रित्याद्यक्तिरित्येवंजातीयकम्। तत्र स्वातन्त्रयेण कालव्याच्या दिनान्तिमतिथि निर्णीयेकदेशवित्तीनामिष तद्वयवित्तपूर्वितिथीनामेव यावद्षेशं प्रहणं न तु तासां
स्वातन्त्रयेण निर्णयः कर्त्तव्यः। यथा पूर्वेचुरन्वष्टकाश्राद्धयोः सत्यप्यष्टमीश्राद्धतुल्यकक्षत्वे पूर्वेचुरपरेद्धुःशब्दयोश्च सप्तमीनवमीपरत्वेन
व्याख्यानात्सत्यिष तिथिप्रयुक्तत्वे तयोस्तिथ्योः पूर्वेद्युरपरेद्धुःप्रव्याक्यामष्टम्युपजीवनेनोक्तिवशात् । श्रन्यथा तथोक्तेनिरिभप्रायत्वापत्तेः।कालव्याप्तिप्रयुक्तं स्वातन्त्रयेण निर्णयमनादृत्येकदेशवित्तन्योरप्यष्टमी स्वातन्त्रयेण निर्णीय तद्वयवित्तयोरेव सप्तमीनवम्योः
पूर्वेद्युरन्वष्टक्ययोर्प्रहणं कथा।

यत्र तु न तादृशं किञ्चिद्दस्ति। तत्र स्वातन्त्रयेणैव तत्तत्कर्मयोग्यतावित्तिथितिर्णयः कर्म्ययः। तिस्मिश्च कियमासे तिथिद्वयप्रयुक्तस्य कर्मण्डतन्त्रादिनानुष्ठानादावृत्त्या बानुष्ठानान्त्यूनसावनदिनव्यापिताऽधिकसावनदिनव्यापिता वा सकत्वत्रत्रयोगस्य भषतु न
कापि क्षतिः। श्रत प्रवोक्तं भविष्योत्तरे—

"वती अपूजयेद्देवीं सप्तम्यादिदिनत्रये। द्वाम्यां चतुरहोभिर्वा हासवृद्धियशासिथेः"॥ इति॥

एवं सित यत्केषांचिदीहरोऽपि विषये यथानियमेन सावन-दिनत्रयादिव्यापिता भवति। तथोपवासादेरनुष्ठानं तत्पूर्वत्रत-तुल्यत्वभ्रान्त्या। श्रन्यथा नवरात्रादिव्रतेष्वपि तथानुष्ठानापत्तेः। न हि तत्रोपवासादिकर्मगता त्रित्वादिसंख्या। येन यथैकदिने कियमाणेषु षोडराप्रेतश्राद्धेषु ब्राह्मणभोजनपिण्डदानरूपाणां प्रधाना-नामप्येकदेशकालकर्त्कत्वादङ्गवत्प्रसक्तं तन्त्रेणानुष्ठानं बाधित्वा संख्याबुद्धिसद्ध्यर्थं मेदेनानुष्ठानं भवति तथेहापि निर्णयवासितिथि-बाधेनोद्यास्तमयसत्त्वप्रयुक्तसाकल्याङ्गीकारेण प्रधानसंख्याबुद्धि-सिद्धपर्यम्। मुख्यतिथ्यन्तराये तु तिथिरोषोऽपि गृह्यतामितिविन्न-र्णयाप्राप्ततिथ्येकदेरोऽप्यनुष्ठानं स्यात्।

## अथ दुर्गापूजाख्यव्रतविवेचनम्

पर्व नानातिथिसाध्यवतानां द्वैविध्ये स्थिते एतद्वुसारेखेवा-श्विनशुक्कप्रतिपदमारभ्य तद्गतनवमीपर्यन्तं प्रायः सर्वदेशेखुः क्रियमाणं यदुर्गापूजनात्मकमुत्तरविधाक्रान्तवतं तत्र प्रतिपदा-दिनिर्णयः क्रियते तत्र वतस्वरूपं तावद्भविष्योत्तरे—

"एवं च विन्ध्यवासिन्यां नवरात्रोपवासतः। एकभक्तेन नक्तेन स्वशक्त्याऽयाचितेन वा॥ पूजनीया जनदेवी स्थाते स्थाने पुरे पुरे। गृहे गृहे भक्तिपरैर्जामे ग्रामे वने वने॥ स्नानैः प्रमुदितैर्ह्यद्वाह्यणेः क्षत्रियेन् पैः। वैश्येः श्रद्धेर्भक्तियुक्तेम्लेंच्छ्रेरन्येश्च मानवेः॥ स्नाभिश्च कुरुशार्द् ल तद्विधानमिदं श्रणु' इति॥

विन्ध्यवासिन्यामधिष्ठाने देवी पूजनीयेति संभवाभिप्रायेश। न तु नियतम्। स्थाने स्थाने पुरे पुरे गृहे गृहे तदसंभवात्। देवीपुरागोऽपि—

"कन्यासंस्थे रवी शुक्कामाशिवने प्राप्य नित्काम्। श्रयाची श्रथवेकाशी नक्ताशी वाथ वाय्वदः॥ भूमौ शयीत चामन्त्रयं कुमारीभीं ज्ञयेन्मुदा। वस्त्रालंकारदानेश्च संतोष्याः प्रतिवासरम्॥ विकालं च प्रत्यहं दद्यादोदनं मांसमाषवत्। त्रिकालं पूजयेदेवीं जपस्त्रोत्रपरायणः"॥ इति॥

"कन्यासंस्थे रवा"विति प्रायिकाभिप्रायम् । पर्व कल्पान्तरमति-षाद्कदेवीपुराणवाक्येऽपि-- "इषे मास्यसिते पक्षे कन्याराशिगते रवी।
नवम्यां बोधयेह वीं क्षीडाकौतुकमङ्गलें।।
ज्येष्ठानक्षत्रयुक्तायां षष्ट्यां विल्वाभिमन्त्रणम्।
सप्तम्यां मूलयुक्तायां पत्रिकाषाः प्रवेशनम्॥
पूर्वाषाढायुताष्टम्यां पूजाहोमाद्युपोषणम्।
उत्तरेण नवम्यां तु बलिभिः पूजयेच्छिषाम्॥
श्रवणेन दशस्यां तु प्रिणपत्य विसर्जयेत्" इति।

इष इति पौर्णमास्यन्तमासाभिष्रायेण। श्रत्र चोपवासादिदेवीपूजाकुमारिकापूजादिवहुकर्माभिधानेऽपि प्रधानं देवीपूजनमेव।
भविष्योत्तरे युधिष्ठिरकृष्णप्रश्लोत्तरक्षपेतिहासार्थवादे पूजाया एव
प्रशंसनात्। तत्र तत्र पूजाया एव फलसम्बन्धश्रुतेश्च।
सथा च कालिकाषुरागे—

"कृत्वेवं परमामाषुतिवृति विदिवोकसः। एवमन्यैरपि सदा देण्याः कार्यं प्रपूजनम्॥ विभूतिमतुलां लब्धुं चतुर्वर्गप्रदायकम्" इति॥

युजयेदित्यधिकृत्य भविषयोत्तरेऽपि—

भवानीतुष्ट्ये पार्थ सम्बत्सस्तुष्टाय च। भूतप्रेतिपशाचानां नाशार्थं चोत्सवायं च॥ इति।

श्रन्यत्रापि---

"पूजियत्वादिवर्ते ग्रासि विश्वोद्धो जायते नरः" इति । 'बर्षे वर्षे विधातव्यं स्थापतं च विद्यजनम्" इति देवीपुराणे वीप्सा-श्रवणात्। "यो मोहाद्यवालस्याह वी हुन। महोत्सवे। न पूजयति दुष्टात्मा हेपादाप्यथ भैरव।। कुद्धा भगवती तस्य कामानिष्टा बहन्ति वा।

इतिकालिकापुराणेऽकरणे प्रत्यवायश्रवणाश्च पूजाया एव नित्यत्वावगमाश्च। "शरूकाले महापूजा कियते या च वार्षिकी"इति-मार्कणडेयपुराणेऽपि पूजाया एव नित्यत्वमवगम्यते। प्रतिवर्षकर्त्वय-स्वार्थमेव हि वर्षे वर्षे भवा वार्षिकीति व्युत्पत्या वार्षिकीपदम्। श्रन्यथा तद्व्यर्थमेव स्यात्। देवीपुराणे चेपसंहारोक्तदेवीपूजनेनैवा-याच्यादिषदानामन्वयेनायाचितादीनां कत् विशेषणानां कतुयुक्त-पुरुषसंस्कारद्वाराङ्गत्वावगमात्।

श्रत एव निर्णयामृते 'पूजयेश्ययको देवीं नरो नियममास्थितः' इति भविष्योत्तरमुपन्यस्य जियमाश्च देवीपुराण प्रवोक्ता इत्युक्तवा "कन्यासंस्थे'' इत्यादिदेवीपुराणमुपन्यस्तम्।

भागवतेऽप्यर्चनस्येव व्रतत्वमुक्तम्—"चेवह विषये भुजानाः कात्यायन्यचेनव्रतम्" इति । देवीपुरागेऽपि शारदीपूजामुपक्रम्य सङ्ख्या एय व्रतत्वसुक्तम्।

महावतं महापुरायं शङ्कराखेरच्छितम्। कर्त्तव्यं सरराजेन्द्र देवीभक्तिसमन्वितेः"॥ इति ॥

तस्या एव च तत्रेवान्यद्वाराणि कर्ज्वव्यत्वाभिधानेनावश्यकता प्रतीयते—"स्वयं वाष्यन्यतो वाणि पूजयेत्पूजयेत वा" इति । पूजायाः प्रव च त्रिविधन्वमुक्तं स्कन्दभविष्यपुराणयोः—

"शारवी चरित्रकापुजा जिल्हिया परिगीयते। सारिक्षी जपयशाहोनें वेद्येश निराक्षिये।। माहात्स्यं भगवायाश्च पुराकादित्र की सितम्। पाठस्तस्य जपः प्रोत्तः पठेहेवीमनास्तथा।। राजसी बिलदानेन नैंबेद्यैः सामिषेस्तथा।
सुरामांसाद्युपद्वारेर्जपयक्षेविना तु या॥
विना मन्त्रेस्तामसी स्थात्किरातानां तु संमता।
बाह्यणैः क्षत्रियवेष्यैः श्रू द्वरन्येश्च मानवेः॥
एवं नाना स्लेच्छ्रगणैः पूज्यते सर्वदस्युभिः" इति।

श्रत एव होमादैरिप पूजात्वमेवोक्तं लिङ्गपुरागो—

"शारदी या महापूजा चतुःकर्ममयी शुभाः। तांः तिथित्रयमासाद्य कुर्याद्भकत्या विधानतः"॥ इति ॥

स्नपनपूजनबित्तवानहोमरूपाणि चत्वारि कर्माणि। तिथित्रये स्नप्तम्यादि। अनेन त्रिणत्रकल्प उक्तः।

इदं च वतमाश्विनशुक्कप्रतिपद्मारभ्य तद्ग्रिमनवमीपर्यन्तं कार्यमिति मुख्यः कल्पः।

''कन्या संस्थें रवी शक् शुक्कामारभ्य किन्दकाम्'' इत्यारभ्य

'महानवस्यां पूजेयं स्वर्गमोक्षप्रदायिनीं श्रात्यन्ताहे वीपुराणात्। 'मासि चाश्वयुजे शुक्ले नवरात्रें विशेषतः। संपूज्य नबदुर्गा च नक्तं कुर्यात्समाहितः"॥ इत्यादिवाक्याच्च।

श्रत्र हि नवरात्रशब्दो रात्रिशब्दस्याहोरात्रपरस्य तिथिविषयपूर्ववाक्येकवाक्यतया श्रौत्सिगिंकसंपूर्णितथेरेव प्रायो व्यवहारविषयत्वेन संप्रतिपत्त्या च तिथिलक्षकत्वात्सतम्यन्तः कालक्षपगुणिविधिः।
द्वितीयान्तोऽपि कचिच्छुतः "कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे" इति वचनासादृश एव। न तु नामधेयम्। तत्रैव ग्रन्थे वाक्यान्तरेण प्रवृत्तिनिमित्तभूतकालसम्बन्धस्याविधानेन तत्प्रख्यन्यायाभावात्। श्रुत्या
युण्विधाने संभवति बहुबीहो समासान्तानुपपत्त्या समाहारद्विगुत्वेनः

राजिसमुदायवजनतया निरुद्धश्रायस्य साक्षणया नामधेयत्वानीः वित्यात्। 'नवरात्रोपघासतः' स्त्यत्र कथंचिदुपवाससामानाधिः करण्यसंभवेऽपि प्रधानेन पूजनेन वैकल्पिकेकभक्तादिक्तियदेवी- पूजनादिघटितसमुद्रायेन या सामानाधिकरण्याभावायः।

यत्तु—

''श्राश्विन मासि शुक्के तु कर्त्तव्ये नवरात्रकम्। प्रतिपदादिक्रमेगोव यावच नवमी भवेत्॥ जिरात्रं वापि कर्त्तव्यं सप्तम्यादि यथाक्रमम्"।

इति षचने अतिपदादिनवमीपर्यन्तं नघरात्राख्यं व्रतं कर्त्तव्यमिति वाक्यार्थं बुद्ध्वोत्तराईं प्रतिपदादिनविधिविधानात्तरप्रख्यन्यायेन नवराव्रशब्दस्य नामधेयत्वमुकं केनचित्। तद्वाक्यार्थापरिज्ञानात्। न ह्यत्र पूर्वोक्तो वाक्यार्थः। किन्तु प्रतिपदादिनवमीपर्यन्तं यन्नवरात्रं नवतिथयः। तत्र समम्यादि यित्ररात्रम्।
तत्र चात्यन्तसंयोगेन प्रकृतं देवीपूजनं कर्त्तव्यमिति। निरुद्धप्रायस्य
श्रुत्या स्वतो निश्चितगुणविधित्वित्ररात्रपदसमिविध्याहारेण च संमवद्गुणविधित्वस्यात्यन्तसंयोगाधिकरण्त्ववाचिद्वितीयान्तस्याग्निहोत्रमित्यादिवदद्वितीयान्तत्वाङ्गीकारेण लक्षणया नामधेयत्वानौचित्यात्। मीमांसारहस्यानभिज्ञतया तु तस्य तादृशवाक्यार्थभ्रमेण
तथाभिधानम्। नवरात्रसम्बन्धिवतं नवरात्रमिति षष्ठीतत्पुरुषद्भे
नवरात्रवत्रशब्दे तस्य सामानाधिकरण्याभिधानमपि भ्रमेणैव।
कर्मधारयत्वे कालवाचिनः पूर्वपदस्य लक्षणाप्रसङ्गत्।

न च तिथिहासवृद्ध्योगुं एविध्यसंभवाश्वित्यवच्छव एविरोधः। नामधेयत्वं तु यदा कदाचित्प्रवृत्तिनिमित्तसद्भावेनाप्युपपन्नम्। वैश्वदेवशब्दस्येवैकदेशगतदेवतासम्बन्धेने तिवाच्यम्। रात्रिशब्दस्य तिथिपरत्वेन हासवृद्धये रिष तद्गु एविधिसंभवेना विरोधात्। हासे तिथिहयप्रयुक्तस्य प्जादेस्तन्त्राचुष्ठानेन वृद्धौ चैकतिथिप्रयुक्तस्य प्रकान्तिवियमभङ्गभयादावृत्त्याचुष्ठानेन सर्वदा नवतिथिप्रयुक्तकर्म-सत्त्वात्। यद्यपि—

"वृद्धौ समाप्तिरष्टस्यां हासेऽमात्रतिपश्चिशि। आरम्भो नवचएड्यास्तु नवरात्रमतोऽर्थवत्"॥

इति वद्दिः कैश्चिद्वृद्धिहासयोरिप नवाहोरात्रसद्भाव प्रवीप-पादितः। तथाष्यमावास्यारात्रौ प्रतिपत्प्रवेशाभावेऽपि प्रतिपत्प्र-भृत्येवात्यन्तापचयेनाष्ट्रेरात्रोपजनैऽतिवृद्ध्या वाष्ट्रम्यहोरात्रास्पिशि-नवमीं गृहीत्वा दशरात्रोपजने पूर्वप्रकारस्यावश्यकत्वादत्रार्थे सूलाभावाद्योपेक्षितः स प्रकारः। "तिथिवृद्धौ तिथिहासे नचरात्रम-पार्थकम्"इति तेषामेघोक्तिस्तु "नवरात्रमतोर्थवत्" इत्यिभिधानांच्छ-ङ्कान्तर्गतेति प्रतीयते। तस्माद्गुणविधिरेव नवरात्रशब्दो न नामधेयम्।

यस्तु कचित् "नवरात्राभिधं कर्म नकवतमिति स्मृतम्।
प्रारम्भो नवरात्रस्य' इत्यादौ कर्मणि नवरात्रशब्दप्रयोगः स लक्ष्मण्या।
"यदि रथन्तरसामा सोमः स्यात्' 'चातुर्मास्यानि पशुः सोमः"
इत्यादाविव सोमादिशब्दस्याभिधात्वोक्तिरि प्रतिपादकत्वमात्राभिप्राया। "सुरा व वाजिनं सुरा सोम" इत्यत्र नामातिदेशोक्तिवत्।
संज्ञासंज्ञिसम्बन्धस्य शास्त्रप्रमेयत्वाभावात्तद्गमकस्य च सामानाधिकरण्यादेरभावस्योक्तत्वात्। तस्मान्नवरात्रादिशब्दैः प्रतिपदादिनवतिथिकपगुणविधानादत्र वते स मुख्यः कालः। अत एव
प्रतिपदमारभ्य नवमीपर्यन्तं वृद्ध्या पूजाजपकुमारीपूजनादिकं
कचिद्विहितम्।

"यदाये दिवसे कुर्याचि रिडकापूजना दिकम्। दिगुणं तद्दितीयेऽहि विगुणं तत्परेऽहिन ॥

नवमीतिथिपर्यन्तं घृद्धाः पूजाजपादिकम्ण इत्याविना षष्ठयादि-पक्षोऽप्युक्तः कालिकादुराखे, कल्पान्तरे— अयाची त्वथ नकाशी एकाशी त्वथ वाय्वदः ॥

प्रातःकायी जितद्वन्द्विकालं शिवपूजकः ।

जपहोमसमायुको भोजयेद्वै कुमारिकाः ॥

बोधयेद्विव्वशाखायां षष्ठ्यां देवी फलेखु च ।

सप्तम्यां बिव्वशाखां तामाहृत्य प्रतिपूजयेत् ॥

पुनः पूजां तथाष्टम्यां विशेषेण समाचरेत् ।

जागरं च स्वयं कुर्याद्वित्वानं महानिश्चि ॥

प्रभूतबित्वानं च नबम्यां विधिवखरेत् ।

ध्यायेद्दशसुजां देवीं दुर्गातन्त्रेण पूजयेत् ॥

विसर्जनं दशम्यां तु कुर्याद्वे शारदोत्सवैः ।

धूलिकर्दमनिश्चेपैः क्रीडाकौतुकमङ्गलैः ॥

भगलिङ्गाभिधानेश्च भगप्रगीतकैरिपिण्इति ।

#### देवीपुराणे तु पूर्वकृष्णनसम्यां देवीबोधनमुक्तम्।

इपे मास्यसिते पक्षे कन्याराशिगते रवी।
नवम्यां बाधयेहेवीं कीडाकी तुकमङ्गलैः॥
ज्येष्ठानक्षत्रयुक्तायां षष्ठ्यां बिट्वामिमन्त्रणम्।
सप्तम्यां मूलयुक्तायां पत्रिकायाः प्रवेशनम्॥
पूर्वाषाढायुताष्टम्यां पूजाहोमाद्युपोषणम्।
उत्तरेण नवम्यां तु बलिभिः पूजयेच्छिवाम्॥
शवलेन दशम्यां तु प्रिणपत्य विसर्जये १।
यावद्भवायुराकाशं जलं बह्निशशिष्रहाः॥
तावश्च चिएडकापूजा भविष्यति सदा अवि" इति।

इष इति पौर्णमास्यन्तमासाभिप्रायेगा। कन्याराशिगत इति फलातिशयार्थम्। न तु तन्त्रम्। तथात्वे उपसंद्वारोक्तनित्यत्वोक्ति- विरोधापसेः। अत एव तत्तिधीनां तत्त्रक्षत्रयोगोऽपि संभवे । पत्तातिशयार्थे एव । स्पष्टमेसदुक्तं लिङ्गपुराणे —

"मूलामावेऽपि सप्तम्यां केवलायां प्रवेशयेत्। ज्यथा तिथ्यन्तरेष्वेद्यमुक्षे वृत्ते फलोश्ययः"॥

#### -देखलेनापि-

"तिधिनक्षत्रयोयोगे द्वयोरेवाचुपालनम्। योगाभावे तिथिर्प्राद्या देव्याः पूजनकर्मणि" ॥इति॥

सप्तम्यादिपक्षो भविष्यतपुरागो—

"वती प्रपूजयेहेवीं सप्तम्यादिदिनत्रये" इति । भविष्योत्तरेऽमि-

"श्राश्विने मासि शुक्के तु कर्ताव्यं नवरात्रिकम्। प्रतिपदादिक्रमेशीव यावश्च नवमी भवेत्॥ त्रिरात्रं वापि कर्त्तव्यं सप्तम्यादि यथाक्रमम्" इति।

#### अष्टमीनवम्योरेव वा वैवीयूजनं कर्राव्यम्।

"श्रष्टम्यां च नवम्यां च जन्ममोक्षप्रदां शिवाम्। पुजियत्वाशिवने मासि विशोको जायते नरः"।

#### इति वचनात्।

'प्रावृद्काले विशेषेण आधिवने हाष्ट्रमीख चा। महाशब्दो नवस्यां च लोके ख्याति गसिम्यति॥

इति देवीपुराणाच । केवलाष्ट्रमीकेवलनवमीकल्पावुकी कालिका-पुराणे—"यस्त्वेकस्थामधाष्ट्रम्यां नवस्यां वाश्व साधकः । पूजवैद्वरदां देवीपु इति ।

अक्षपुराचेडीय केवलाप्टमीयुजीसा-

वित्राहम्यां मद्रकालो दक्षयश्चिताशिती।

शार्दुभूता महाघोरा योगिनी कोटिभिः सह ॥

श्रतोऽर्थ पुजनीया सा तस्मिश्चहित मानवैः।

उपोषितैर्धूपदीपष्टश्चेर्यात्यातुलेपनैः"॥

अयं चोपवासः पुत्रवतो निर्षिद्धः—

"उपवासं महाष्ट्रस्याँ पुत्रवाष्ट्र समाचरेत्। यथा तथैव पूतात्मा व्रती देवीं विसर्जयेत्"॥

इति कालिकापुराणात्।

केवलनवमीपूजा भविष्यपुराखेऽप्युका

"लब्धाभिषेका वरद्रा शुक्ले वाश्वयुजस्य च। तस्मात्सा तत्र संपूज्या नवस्यां विश्डका कुषेः" ॥

अधिष्योसिंडपि--

"नवम्यां तु नवम्यां तु देवदानवराक्षसैः । गन्धर्वेहरगौर्यक्षैः प्रथते किनरेनरः"॥

उपवासोऽप्यस्यामुक्तः—

"तस्मादियं महापुर्या नवमी पापनाशिनी। उपोष्या तु प्रयत्नेन सदतं सर्वपाधिवैः'॥

विश्वविद्यानं चास्यां विशेषतः कर्त्तव्यम्। 'प्रमृतविद्यानं च

पर्व प्रतिपदादिषष्ठ्यादिसप्तम्याद्यष्टम्यादिनवम्यन्तकैवलाएमी-केवलनवमीरूपाः कालविकल्पाः संमवासंभवन्ययस्थिता नवरात्रे सिद्धाः। तत्र सर्वेष्यपि पक्षेषु प्रारम्भतिथेः खगुडत्वे पूर्वविद्धाया- मुत्तरिषद्धार्यां वा देवीपूजनरूपं व्रतं प्रारब्धव्यमिति संशये कालव्यास्या निर्णयार्थं तस्य कालो निर्णेतव्यः। तत्र गौड़निबन्धेषु तावत्पूर्वाह्मस्तत्कालत्वेनोक्तस्तद्व्यास्यैव च तिथिनिर्णयः कृतः। तथाहि भविष्योत्तरे—

"प्रातराबाह्येद्देवीं प्रातरेव प्रवेशयेत्। प्रातः प्रातश्च संपूज्य प्रातरेव विसर्जयेत्"॥

श्रत्र प्रातःशब्दः पूर्वाह्मपरः।

पूर्वाह्वे नवपत्रिका शुभकरी सर्वार्थसिद्धिप्रदा

श्रारोग्यं धनदा करोति विजयं चएड़ी प्रवेशे शुभा।

मध्याह्वे जनपीडनक्ष्यकरी संग्रामघोरावहाः
सायाह्वे वधवन्धनादिकलहं सर्वक्षतं सर्वदा॥

सप्तम्यामस्तगायां यदि विशति गृहं पत्रिका श्रीफलाह्याः
राज्ञः सप्ताङ्गराज्यं जनसुखमिखलं हन्ति मूलानुरोधात्॥

तस्मात्स्योदयस्थां नरपतिशुभदां सप्तमीं प्राप्य देवीं
भूपालो वेशयेत्तां सकलजनहितां राक्षसर्थं विहायः॥

इतिज्यौतिषवचनानुरोधात्। देवीपुरागेऽपि—
"युगाद्या वर्षवृद्धिश्च सप्तमी पार्वतीप्रिया।
देवेददयमीक्षन्ते न तत्र तिथियुग्मताः" ॥ इति ॥
"भगवत्याः प्रवेशादिविसर्गान्ताश्च याः कियाः।
तिथाबुदयगामिन्यां सर्वास्ताः कारयेद्बुधः" ॥ इति च ॥

श्रद्धाचेतानि वचनानि सप्तम्यादिक्शम्यन्तकर्णव्यप्रवेशादि-विस्त्रीमान्तप्रविकापूजाविषयासि तथापि तैविसेष्णवनासिसनेम प्रतिपदादिएजाया श्रापि "पूर्वाहे देविक कर्ने" ति सामान्यवयनेन पूर्वाह एव कर्त्वव्यत्वात्प्रतिपदोऽपि सप्तमीवदेव निर्णयस्तेषां संमतः । सामान्यविषयाग्यपि—

'शरत्काले महापूजा कियते या च वार्षिकी। सा कार्योदयगामिन्यां न तत्र तिथियुग्मता?'।

इत्यादीनि निद्देश्वरपुराणादिवचनानि गौडितिबस्धेषु लिखितानि। "कारयेत्" इति स्वयमशक्तावन्यद्वारापि कर्न्यतोक्ताः। अतः एव देवीपुराणम्—"स्वयं चाप्यन्यतो वापि पुजयेत्पूजयेत वाः" इति। उदयकालीनांतथेः सविस्तरपूजाऽपर्याप्तत्वेः व संक्षेप्रपूजायांः कालिकापुराणं लिखितम्।

"सम्यक्कल्पोदितां पूजां यदि कर्तुं न शक्तुयात्। उपस्रारांस्तथादातुं पञ्चितान्बितरेत्तदा॥ गन्धं पुष्पं च धूपं च दीपं नैवेद्यमेव च। श्रभावे तोयपुष्पाभ्यां तद्दभावे तु भक्तितः॥ संक्षेपपूजा कथिता तथा वस्त्रादिकं पुनः" इति।

या तु षष्टिद्रा भूत्वा चृद्ध्या प्रदिने त्रिमुहुर्सापि सा पूर्वेव प्राह्या पूर्णात्वात्।

"आदित्योदयवेताया आरभ्य पष्टिनाडिकाः। तिथिस्तु सा हि शुद्धा स्यात्सार्घतिथ्यो हार्यं विधिः"॥

इति नारदीयात्। "श्रकर्मण्यं तिथिमलम्" इत्युक्तत्वाखेति। दाक्षिणात्यपाश्चात्यादिनिबन्धेश्वप्याधुनिकेषु 'पूर्वाह्ने देविकं कर्म" इत्यादिसामान्यवचनेभ्यः।

"श्राश्विनस्य सिते पक्षे प्रतिपत्सु यथाक्रमम्। सुकातस्तिलतेलेन पूर्वाह्ने पूजयेच्छिवाम्"॥ स्वादिविशेषयचनेभ्यश्च पूजारूपस्य प्रधानस्य पूर्वाहकालाव-सङ्गीकृत्य खाडा प्रतिपद् द्वितीयाविद्धेत्व प्राह्मेत्युक्तम् । "कर्मणो यस्य यः कालः" इत्यादिसामान्यवचनात् । विशेषयचनानि चोत्तरविद्धा-विधायक्रानि पूर्वविद्धानिषेषकानि च स्पष्टानि बहुनि लिखितानि ।

''या चाश्वयुज्ञसासे स्यास्त्रतिपद्धद्रयान्वितः। शुद्धा ममीचनं तस्यां शतयश्रफलप्रदम्॥ देशभड़ी भवेत्तम दुस्सि चोग्जाराते। नन्दायां दर्शयुक्तायां यत्र स्यान्मम यूजनम् ॥ तस्माद्धद्वान्विता मन्दा नवरात्रे अशस्यते। श्राश्विन मासि मे भक्तैः कर्त्तव्या शुक्रपक्षमा॥ प्रतिपत्त्रिमुहूर्त्तापि पुत्रपौत्रप्रविद्धिती। धनवृद्धिकरी पुसां सर्वसौख्यकरी तथा॥ श्रतोऽन्यथा न कर्त्तव्या नवरात्रे व्रते मम्। योऽस्यथा कुरुते मोहाद्वाजा पूजाविधी मम ॥ तस्य राष्ट्रे प्रजानाशं करिष्यामि न संशयः। सामया सहिता प्राह्या न कदाचिद्विचक्षणैः। सर्वशयकरी यस्मात्तां पश्चित्रं वित्राप्ताः श्रमावस्यायुतां कुर्याद्यदि कश्चित्कदाचन ॥... राज्यनाशमवामोति पञ्चर्षं चाथिगच्छति। पूर्वविद्धा तु या शुक्का भवेत्प्रतिपदाश्विती ॥ नवरात्रवतं तस्यां न कार्ये शुभमिच्छुता" इत्यादीनि । वया द्वादशिमासिर्मासी वृद्धी मलिम्लूचः। तथा तिथिस्वहोराञ्चलुढी श्रीका मलिम्स्चा। यथा मिल्रिन्तुचः पूर्वी मास्रो दैवस्तथोत्तरः। त्याच्या तिथिहतथा पूर्वा याखा देवे तथोत्तरे॥ इत्यादीनि च सामान्यधाष्यान्युपोद्रलकत्थेनोपन्यस्तानि।

माधवहेमाद्रिप्रभृतिभिस्तु आमाणिकेमहिद्धिनंबन्ध्भिनंबरात्र-व्रतस्य नक्तवत्वमुक्तम्। तश्च न नक्तमोजन्दपत्वाद्यः तस्य पाक्षिकत्वादङ्गत्वाश्च। किन्तु राजिपर्यायनक्तकात्वसाध्यत्वात्। तश्च "निशि अमन्ति भूसानि शक्तयः श्रूतभृत् यतः" इत्यादिसामान्य-वचनैः।

'आश्विने मासि मेबान्ते महिचानुरमहिनीम् । निशासु पुजयेद्धक्तया सोपवासादिकः क्रमात्"।।

"श्राशिवने मासि मेघान्ते प्रतिषद्या तिथिर्भवेत्। तस्यां नकं प्रकुर्वित रात्रौ देवीं च पूजयेत्"।।

सथा-

तथा-

"मासि चाश्वयुजे शुक्के नवरात्रे विशेषतः। संपूज्य नवदुर्गा च नक्तं कुर्यात्समाहितः"॥ नक्तं नक्तभोजनमिति पाक्षिकनकभोजनपरामर्शः। वथा—

"रात्रिवतिमदं देखि सर्वपापप्रणाशनम्। सर्वकामप्रदं नृणां सर्वशत्रुनिवर्शणम्"

तथा—"रात्रिवतिमदं तथा रात्रौ कर्तव्यतेष्यते"इत्यादिदेवी-पुराणादिवचनेभ्यश्चावगम्यते।

यद्यपि चैतानि वचनानि न माधवादिभित्विकतानि । तथापि
"आशिवनस्ये"त्यादिपूर्वाहुकालवचनस्य तदुपजीविनां च द्वितीयाविद्धआह्यत्ववचनानामपि तैरिक्षिकितत्वादेतेषामेव तु तदीयनक्रमतत्वोक्तिसंवादित्वादेतानि तैर्दृष्टानीति गम्यते । अन्यथा तेषां
सदुक्तेनिर्मूलत्वापन्तेः । अत्यन्तोपयोगाभावान्तु तेषामलिखनं देषीपूजाप्रकारविशेषकुमारीपूजाविलदानादिषस्यनयत् । रात्रिशब्देन लक्षण्या

तिश्युपादानस्यापीदमेव प्रयोजनं यदात्रिकालत्वसिद्धः। श्रत प्रवाद्यमोपूजा रात्रावेच विहिता—

''निशायां पूजिता देवी वैष्णवी पापनाशिनी। तस्मात्सर्वप्रयत्नेन श्रष्टस्यां निशि पूजयेत्"॥ इति। "कन्यासंस्थे रवाविषे या शुक्का तिथिरष्टमी। तस्यां रात्रौ पूजितव्या महाविभवविस्तरैः॥ इति च।

यत्तु—श्रतोऽधे धूजनीया सा तस्मिन्नहिन मानवैं शिति तत्राहः पदं न सूर्योदयास्तमयान्तर्वित्तकालकपदिवसपरम्। किन्तु विधिकपचान्द्रदिनपरम्। तस्मिक्षिति प्रकृताष्ट्रमीपरामर्शात्।

यद्यपि च देवीपुराणे कालत्रये पूजनमुक्तम् । " "त्रिकालं पूजयेद्देवीं जपस्तोत्रपरायणः" ॥ इति ।

तथापि प्रातमंभ्याह्योः संक्षेपपूजनमङ्गम् । विस्तरपूजनं तु प्रधानभूतं रात्रावेवेति द्रष्टव्यम् । एवं सित यत् प्रातरेव कलशस्थापनादिपूर्वकं देवीस्थापनं शिष्टानाम्, "पूर्वाह्वे पूजये च्छिवाणमित्याधुनिकलिखितं वचनं च तत्सर्वे प्रधमकालपूजाई मुपपन्नमेव ।
तिथिनिर्णयस्तु प्रामाणिकोक्तनक्तवत्त्ववलेन प्रधानपूजनस्य प्रदोषकालत्वमङ्गीकृत्येव च कर्त्तव्य इति मम मितः ।

यद्यपि च सर्वा रात्रिः पूजाकालेत्वेन श्रुता तथापि प्रथमातिक्रमकारणाभावात्समभिन्याहतनकभोजनानुरोधाच 'प्रदोषव्यापिनी
प्राह्या तिथिनंकत्रते सदाण्डति वचनस्य च भोजनात्मकनकत्रत
इवात्रापि प्रवृत्तेश्च प्रदोष एवं तत्कालः। तत्र यदा प्रतिपदः खण्डत्वं
तदा षद्सु कर्मकालसम्बंधपक्षेषु दिनह्रये कृत्क्षकर्मकालव्याप्तौ
दितीयदिन एव व्यास्यैकदेशेन वा तत्सम्बन्धे दिनद्वयेऽपि साम्येन
वैषम्येण वा तदेकदेशस्पर्शे च संकल्पप्रभृतिजिकालपूजाकालव्याप्तिलाभात् त्रिसंध्यव्यापित्वाचोत्तराष्ट्राह्यत्वस्य नकन्यायेनासंदि-

ण्यत्वात्पूर्वदिन एव कर्मकालसम्बन्धः, दिनद्वयेऽपि तद्रर्पश इत्यनयोः पक्षयोः कस्यचिद्विशेषस्य वक्तव्यत्वादमाह्यप्रतिपन्निर्णयः क्रियते।

तत्र द्वितीयदिनेऽस्तमयात्पूर्वे समाध्या पूर्वेदिन एव व्याध्येक-देशेन वा कालयोगे पूर्वेव प्राद्या। "कर्मणो यस्य यः कालः" इत्यादिवचनात् "नक्तवतेषु सर्वेषु रात्रियोगः प्रशस्यते" इत्यादिवच-नात् "प्रतिपदाप्यमावास्या" इति युग्मवाक्याचा। एवं च पूर्वदिनेऽपि सत्त्वे सुतरां पूर्वा। एतद्विषयाएयेव "श्रमायुक्तेव कर्त्तव्या प्रति-पद्मिष्डकार्चने" इत्यादोन्याधुनिकनिवन्धलिखितानि वाक्यानि।

न च पूर्विद्यनकर्त्तव्यतायाम्—

"आद्यास्तु नाडिकास्त्याज्याः षोडश द्वादशापि वा। अपराह्ने च कर्त्तव्यं शुद्धसंततिकाङ्क्षिभिः'।।

इत्येतद्वाक्यविद्वितनाङ्गीत्यामानुपपत्तिः।

"रात्रिरूपा यतो देवी विवारूपो महेश्वरः। श्रतः संधी तयोः पूजा" इति प्रदोष एव पूजोपक्रमविधानादिति वाच्यम्। श्राधुनिक-किचिद्यम्थलिखितस्यास्य वचनस्य तद्यम्थलिखितेनैव—

'श्राद्याः षोज्य नाडीस्तु लब्ध्वा यः कुरुते नरः। कलशस्थापनं तत्र श्रारिष्टं जायते भ्रुवम्'।

इति वचनेनैकवाक्यतयापराह्मसमिन्याहारेण च कुलाचार-प्राप्तापराह्मिककलशस्थापनविषयत्वात्। श्रत एव पूर्वदिने चित्रा-वैधृतिसत्त्वेऽपि न दोषः। "श्रारभ्यं नवरात्रं स्याद्धित्वा चित्रां च वैधृतिम्" इत्यस्यापि क्रचिछिखितस्य वचनस्य—

"त्वाष्ट्रवैधृतियुक्ता चेत्प्रतिपश्च एिडकार्चने। तयोग्नते विधातव्यं कलशारोपणं गुह"॥

इति तत्रत्यवाक्यान्तरवशात्पूर्वोक्तविषयत्वात्। तिथिराज्योश प्रधान्यात्संभवविषयत्वाद्धा। पूर्वदिने प्रदोषादुर्ध्व प्रवृत्त्या द्वितीय-दिने चास्तमयपर्यन्तसन्त्वेन दिनद्वये प्रदोषास्पर्शेऽपि पूर्वेव प्राह्मा। गौणकालव्यापित्वात्। "स्वकालादुत्तरः कालो गौणः पूर्वस्य कर्मणः" इति प्रदोषोत्तरकालस्य गौणत्वात्। "नकत्रतेषु सर्वेषु रात्रियोगः प्रशस्यते" इति वचनाच ।

यद्यपि प्रदोषभोजनात्मकनकव्रते प्रदोषपूर्वभाविनः सायाह्नस्य तद्गौणकालत्वं तद्वधापिन्याश्चोत्तरस्या प्रवेवविधे विषये तत्र आहात्वमुक्तम् । तथापि यथा तत्रैतदर्श्वप्रतिपादकम्—

"प्रदोषव्यापिनी न स्याद् दिवा नक्तं विधीयते। आत्मनो द्विग्रुणा छाया मन्दीभवति भास्करे। तन्नकं नक्तंमत्याद्वर्न नक्तं निशि भोजनम्। पवं शात्वा ततो विद्वान् सायाहे तु भूजिकियाम्॥ कुर्यात्रकवती नक्तपलं भवति विधितम्"।

इतिबचनमस्ति। नैवंविधमत्रेति। 'रात्रौ देवीं च पूजियेत्" इतिबचनान्मुख्यत्रवेव नक्ताद्यनुरोधेन वा प्रदोषस्य कर्मकाल्वे गौगतया प्रदोषोत्तरकाल एवात्र कालः। पूजाद्यनुष्ठानोपक्रमस्तु तत्रापि प्रदोष एव तिथेः प्रदोषास्पर्शेऽपि। एकभक्तादेशिव वियेदिन-इयेऽपि मध्याहाद्यस्पर्शित्वे मध्याहादौ।

यद्यपि च तद्वद्रत्र सूर्योद्यास्तमयवित्वप्रयुक्तिथिसाकल्या-पादितं तत्काले तिथेः सत्त्वं नास्ति। उद्यवाक्येन तदुक्तरभाव्य-स्तमयपर्यन्तसत्त्वकपस्यास्तमयवाक्येन च तत्पूर्वभाव्युद्यपर्यन्त-सत्त्वकपस्येष साकल्यस्य बोधनात्। तथापि "तिथ्यादिषु भवेद्यावान्' इति वचनबोधितपूर्वतिथ्यधिकरणकोक्तरतिथिक्षयप्रक्षेप-प्रयुक्तं तत्संभवत्येव। कर्मसमापने तु मुख्यितिथ्सक्तां प्रतीक्ष्यापि क्रियमास्येन दोषः। पाक्षिकनक्तभोजनकपस्याद्वस्य प्रधाननुहरोधेन गौणकालेऽप्यनुष्ठानात्। सर्वदाप्यऋतनमुख्यकालस्य प्रधानेमानुरोधनः तस्य तथवानुष्ठानाञ्च।

एवमनेन न्यायेनोभयेद्यः बदोषास्पशित्वे पश्चित यद्यपि प्रतिभाति। तथापि माधवादिभिर्नक्रवतत्वमात्राभिधानाद्विशेपानभिधानाश्चात्यन्त-भोजनात्मकनक्तवत्ताम्यप्रतीतेर्नवरात्रवतेऽप्येतादृशी उत्तरैव प्राद्या। श्रवापि सायाह्नस्यैव गौणकाल्त्वातः।

"प्रदोषव्यापिनी यत्र त्रिमुह्ता दिवा तथा। तदा नकत्रतं कुर्यात्स्वाध्यायस्य निषेधवत्" ॥

इत्यस्य खथाक्रमं मुख्यगौणकातावेदकस्यः भोजनातमकनकवतः इवात्रापि प्रवृत्तेरुपप्रतः।

समापनं त्वत्र प्रवानपूजायाः सायाहस्यापि ताकालत्वोक्तिवला-सहितितथाव्यकम्य प्रदोष एव कर्त्वयम्। तस्या राजिसंबन्धस्या-वश्यकर्त्वव्यत्वात्। "सायाहे तु भुजिकियाम्" इतिबद्धः वचनाभावाद्य। तिथ्यभावेऽपि तत्तिधिकृत्यसमापनस्य च—

"यो यस्य विद्धितः काताः कर्मणस्तदुपक्रमे। विद्यमाना भवेदङ्ग नोज्भितोपक्रमेण तु"॥

इत्येतत्प्रयुक्तनिर्णयविषये दृष्ठत्वात्। उद्यवाक्यस्योद्यत्ब-सामान्योपस्थितद्वितीयसूर्योद्यपर्यन्तसाकल्यबोधकत्वेन तत्प्रयुक्त-तत्कालीनतित्रिथसस्वस्यापि वक्तुं शक्यत्वाश्च। संकल्पपूर्वाह्य-मध्याह्मपूजाकालव्याकीलाभाद्यश्च बहवो गुणा उत्तरस्याभिति सैव युक्ता।

एवं प्रामाणिकनिबन्धकारोक्तनक्षवतत्वानुरोधेन पूर्वेद्युरेव प्रदोष-च्याप्ती दिनेऽसत्त्वेऽपि तत्र सत्त्वे सुत्ररां दर्शयुक्ताया एवं प्रतिपदो नवराज्ञत्रप्राह्यत्वे न्याय्ये यदिदानान्तनानां कैषांचिद्दाक्षिणात्यानां नक्ष्रतत्वापह्यने—

'श्रमायुक्ता न कर्त्तव्या प्रतिपत्पूजने मम। मुहूर्त्तमात्रा कर्त्तव्या द्वितीयादिगुणान्विता''॥

इत्यादिकाप्यदृष्टवचनपुरस्कारेण त्रिमुहर्त्तदर्शयुक्तामहोरात्रव्या-पिनीमपि प्रतिपदमुल्लङ्घ्य मुहर्त्तमात्रापि द्वितीयायुक्तेव सा ग्राह्योति निर्णयकरणं तादृशमेव चानुष्ठानप्रवर्त्तनं तत्साहसमात्रम्।

## अथ दुर्गापूजानुष्ठानषद्धतिः।

एवं निर्णीतायां प्रतिपदि पूर्वाह्ने कृतमङ्गलकानो यजमानो नित्यिक्षयां कृत्वा अद्यप्रभृतिनवमीपर्यन्तमुपवासाद्यन्यतरनियमोपेतो दुर्गापूजनमहममुकफलकामः करिष्य इति संकल्प्य शुभदारुमये देवीपूजार्थमेव निर्मिते कदलीस्तम्भादिमिएडते गृह उत्तमवस्त्रादि-भूषिते पूर्वगृह एव वा चतुरस्रचतुर्हस्तवेदिकोपरिसर्वतोभद्रादि-मएडलं विधाय मृगमय्यादिप्रतिमां तन्मध्यस्थापिते आसने तद्ग्रे च कलशं विधिना स्थापितवा सौवर्णादिप्रतिमां तु मएडलमध्य-स्थापितकलशोपर्येव स्थापितवा पूज्येत्। "पूज्यन मगङलकुम्भस्था" इति देवीपुराणात्। प्रतिमा च हेमादिमयी भवति—

"तस्मिन् देवी प्रकर्तव्या हैमी वा राजती तथा।
मृद्धार्शी लक्षणोपेता खड्गे श्रूलेऽथ पूजयेत्"॥
तथा—"हेमराजतमृद्धातुशैलिचत्रापितापि वा।
खड्गे श्रूलेऽचिता देवी सर्वकामफलप्रदा"॥
तथा—"मृणमयीं प्रतिमां कृत्वा बिल्वे वा यस्तु पूजयेत्।
आत्मविचानुसारेण स लमेनमोलिकं फलप्"॥

इत्यादिदेवीपुराणादिवबनात्। प्रतिमासक्षणं च मत्स्यपुराणे-

''अटाज्रसमायुक्तामर्डेन्दुकृतलक्ष्मणाम्। लोचनत्रयसंयुक्तां पद्मेन्दुसहशामन।म्"॥ श्रतसीपुष्पवर्णाभां सुप्रतिष्ठां सुलोचनाम्। नवयौवनसंपन्नां सर्वाभरणभूषिताम्॥ सुचारवद्नां तद्वत्पीनोश्वतपयोधराम्। त्रिभङ्गस्थानसंस्थानां महिषासुरमदिनीम्। त्रिश्कलं दक्षिणे दद्यात् खड्गं चकं कमाद्धः। तीक्ष्णं बाणं तथा शक्ति वामतोऽपि निबोधता ॥ खेटकं पूर्णचापं च पाशमङ्कशमूद्धं जम्। घराटां वा परशुं बापि वामतः सिश्चवेशयेत्॥ श्रधस्तानमहिषं तद्वद्विशिरस्कं प्रदर्शयेत्। शिरश्छेदोद्भवं तद्वद्दानवं खड्गपाणिनाम् । हृदि श्रलेन निर्भिन्नं निर्यदन्त्रविभूषितम्। रक्तरकोष्टता इं च रक्तविस्कारितेसणम्। चेष्टितं नागपाशेन भुक्टीभीषणाननम्। सपाशवामहस्तेन धृतकेशं च दुर्गया ॥ वमद्वधिरवक्त्रं च देव्याः सिंहं प्रदर्शयत्। देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहोपरिस्थितम्॥ किंचिद्र वं तथा वाममङ्ग्रष्ठं महिषोपरि। स्त्यमानं च तद्वपममरैः संनिवेशयेत्"॥ इति ॥

श्राचाहनपूर्वभावि ध्यानमप्येवमेव कार्यम्। श्राचाहनमन्त्रश्च"एहि दुर्गे महाभागे रक्षार्थं मम सर्वदा।
श्रावाहयाम्यहं देवि सर्वकामार्थसिद्धये॥
श्रस्यां भूमो समागच्छ स्थितं मत्क्रपया कुरू।
रक्षां कुरु सदा भद्रे चिश्वेश्विर नमोऽस्तु ते"॥ इति॥

पतन्मन्त्रपाठानन्तरं भगवति दुर्गे इहागच्छ इह तिष्ठ इह संनिधेहि इह स्थिरा भन्न सुप्रसन्ना भनेत्यपि पठन्ति। पूजाङ्ग-प्रतिमाप्रतिष्ठाप्रकारश्च जन्माष्ठमीप्रकरणोक्तो द्रष्टव्यः। वेदिकोणेष्ठ, च चत्वारः कलशा विधिना स्थाप्याः।

"चतुरः कलशान्यस्तुः दद्याद्वेवगृहे नरः। चतुःसमुद्रवेलयां सःतु भुङ्के वसुन्धराम्"॥

इति विष्णुधर्मोत्तरात्। षूजामन्त्रकः "जयन्ती" इत्यादिः। कुर्या-हेव्यास्तु मन्त्रेषेत्यभिधाय-

"जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते ॥ अनेनेव तु मन्त्रेण जयहोमादि कारयेत्"।

इति देवीपुराणात्।

दुर्गालिङ्गको वैदिक श्रागमिको वा। "तिलिङ्गे पूजयेनमन्नैः सर्वदेवान्समाहितः" इत्यशिषुराणात्। प्रणवादिचतुर्थ्यन्तं नमोऽन्तं। नाम वा। "नामा सर्वे समाप्येत्" इति साधारणवाद्यात्।

पूजा च षोडरोपवारैः पञ्चोपचारैर्वान्येश्च राजोपचारै श्रुत्र-चामरादिभिः। सा च क्रिकालम् । प्रदोषे विशेषेण । पूजोपकरणानिः च गन्धपुष्पधूपदीपनेवैद्यफलादीनि देवीपुराणादिषूक्तानि । पूजान्न नन्तरं च मार्क्एडेयपुराणादिगतं देवीमहातम्यं पठेच्छुणुयाद्वा ।

"माहात्म्यं भगवत्यास्तु पुराणादिषु कीचितम्। पठेश श्रुणयाद्वापि सर्वकामसमृद्धये"॥

इति वचनात्। पाठादिकं च न सक्देव। किन्तु फलभूमाधिः नोऽसक्दिका अन्यत्र तथा दर्शनात्। "संकिटिपसस्तोत्रपाठे संख्याः कृत्वा पठेत्सुधीः" इति नाराहीतन्त्रवचनाच । आवृत्तिसंख्याभेदंन फलभेदश्च तत्रेवोकः।

''चएडीपाठफलं देवि श्रुणुष्व गद्तो मम। पकावृत्तादिपाठानां यथावत्कथयामि ते॥ संकल्य पूर्वे संपूज्य न्यस्याङ्गेषु मनून्सकृत्। पाठाद्वलिप्रदानाश्व सिद्धिमामोति मानवः ॥ उपसर्गोपशान्त्यर्थं बिरावृत्तं पठेश्वरः। अहोपशान्तौ कर्त्तव्यं पञ्चावृत्तं वरानने ॥ महाभये समुत्पन्ने सप्तावृत्तं समुन्नयंत्। नवावृत्तः द्ववेच्छान्तिर्वाजपेयफलं लभेत्॥ राजवश्याय भृत्यै च रुद्रावृत्तमुद्रीर्येत्। सौख्यं पञ्चदशाद् वृद्धिवैरद्दानिश्च जायते॥ मन्वावृत्ताद्रिपुर्वश्यस्तथा स्त्रीवश्यतामियात्। सौख्यं पञ्चदशावृत्ताच्छियमामोति मानवः॥ कलावृत्त्या पुत्रपौत्रधनधान्यागमं विदुः। राज्ञां भीतिविमोक्षाय वैरस्योच्चाटनाय च॥ कुर्यात्सप्तद्शावृत्तं तथाष्टाद्शकं प्रिये। महारणविमोक्षाय विशावृत्तं पठेत्सुधीः॥ पञ्जविशावचीनान् भवेद्वन्धविमोक्षणम्। संकटे समनुप्राप्ते दुक्षिकित्सामये तथा । जातिध्वंसे कुलोच्छेरे श्रायुषो नाश श्रागते। वैरिवृद्धौ व्याधिवृद्धौ धननाशे तथा क्षये॥ तथैव त्रिविधोत्पाते तथा चैवातिपातके। कुर्याद्यताच्छताचुनं ततः संपद्यते शुभम्। अयोवृद्धिः शतावृत्ताद्वाज्यवृद्धिस्तथा परा। मनसा चिन्तितं देचि सिद्ध्येदष्टोत्तरावृतात्॥

श्राह्म संविद्यानां प्रत्ने स्वयं स्थिरा ॥
सहस्रावर्त्तनाल्लक्ष्मीरावृणोति स्वयं स्थिरा ॥
भुक्त्वा मनोरथान् कामान्नरो मोक्षमवाप्नुयात् ॥
यथाश्वमेधः कतुराड् देवानां च यथा हरिः ॥
स्तवानामिष सर्वेषां तथा सप्तश्रातीस्तवः ।
श्रथवा बहुनोक्तेन किमेतेन वरानने ॥

खगुड्याः शतावृत्तपाठात्सर्वाः सिद्ध्यन्ति सिद्धयः" इति । श्रवर्णं च ब्राह्मणादेव कर्तव्यम्—

'श्राह्माणं वाचकं विद्यान्नान्यवर्णजमादरात्। श्रुश्वान्यवर्णजाद्राज्ञन्वाचकान्नरकं वजेत्॥

इतिभविष्यत्पुराणात्। स चैवंगुण्युकः-

'विस्पष्टमद्भुतं शान्तं स्पष्टाक्षरपदं तथा। कलस्वरसमायुक्तं रसभावसमन्वितम्॥ बुध्यमानः सदा द्वार्थं ग्रन्थार्थं कृत्स्नशो नृप। ब्राह्मणादिषु सर्वेषु ग्रन्थार्थं चार्पयेन्नृप॥ य एवं वाचयेद् ब्रह्मन् स विप्रो व्यास उच्यते" इति।

पौराणस्तोत्रपाठश्च स्वार्थे परार्थे वा नारायणादीश्वमस्कृत्य कर्त्तब्यः--

'नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्"॥

इतिवचनात्। जयशब्दार्थश्च भविष्यत्पुराणे—

"श्रष्टादश पुरागानि रामस्य चरितं तथा। विष्णुधर्मादिशास्त्राणि शिवधर्माश्च भारत॥ कार्त्सनं च पञ्चमो वेदो यन्महाभारतं स्मृतम्। शैवाश्च धर्मा राजेन्द्र मानवोक्ता महीपते॥ जयेति नाम एतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः"।

#### पाठप्रकारश्च मत्स्यसूक्ते-

"प्रण्वं वादौ जहवा च स्तोत्रं वा संहितां पढेत्। अन्ते च प्रण्वं द्यादित्युवाचादिपूरुषः ॥ सर्वत्र पाठे विश्वयो हान्यथा विफलं भवेत्। शुद्धेनानन्यचिचेन पठित्रयं प्रयक्ततः ॥ न कार्यासक्तमनसा कार्यं स्तोत्रस्य बाचनम्। श्राधारे स्थापयित्वा तु पुस्तकं प्रजपेत्सुधीः ॥ हस्तसंस्थापनादेच यस्माद्यप्पलं लभेत् । स्वयं च लिखितं यसु कृतिनाऽलिखितं च यत् ॥ श्रव्राह्मणेन लिखितं तद्यापि विफलं भवेत् । श्रद्धां खल्दादिकं (१) न्यस्य पठेतस्तोत्रं विचक्षणः ॥ स्तोत्रे न दृश्यते यत्र प्रण्वन्यासमाचरेत् । संकल्पिते स्तोत्रपाठे संख्यां कृत्वा पठेतसुधीः ॥ श्रध्यायं प्राप्य विरमेश्न तु मध्ये कदाचन । कृते विरामे मध्ये तु श्रध्यायादिं पठेत्युनः' ॥ इति ॥

दुर्गामन्त्रं वा वैदिकमागमिकं वा जपेजापयेद्वा। "दुर्गाप्रतो जपेनमन्त्रमेकचित्तः समाहितः" इति देवीपुराखात्।

कुमारीपूजनं च प्रत्यहं यथाशक्ति एकद्यादिकमेण कर्ज्यम्।
तत्प्रकारश्च देवीपुराणे—ब्रह्मोधाच—

"न तथा तुष्यते शक होमदानजपेन तु। कुमारीभोजनेनात्र यथा देवी प्रसीदति॥ पितरो बसवो रुद्रा त्रादित्या गणलोकपाः। सर्वे ते पूजितास्तेन कुमार्थो येन पूजिताः॥

<sup>(</sup>१) छन्दादिकसित्यार्थः प्रयोगः।

शुक्काष्टमीचतुर्दश्योर्भवम्यां च विशेषतः।
कृष्णपक्षे विशेषेण भोजयेसु कुमारिकाः"॥ इति। अत्र नवरात्रे।
प्रसङ्गादन्यत्रापि तद्विधानम्—

"प्रक्षालय पादौ सर्घासां कुमारीणां च वासव।

सुलिते भूतले रम्ये तत्र ता ग्रासने स्थिताः ॥

पूजयेद्गन्थपुष्पेश्च स्रिमश्चापि मनोरमैः॥

पूजयित्वा विधानेन भोजनं तासु दापयेत्॥

खएडलड्डुगुडं सर्पिदंधि श्लीरं समाक्षिकम्।

तासां देयं कुमारीणां शनैभुंजापयेत्तु ताः ॥

पानीयं बाचितं देयमन्नं बाऽयाचितं शुभम्।

तास्तृप्तास्तु यदा सर्वास्तदासां चमनं ददेत्॥

श्राचम्य चाक्षतान् दस्ता त्वया श्लन्तस्यमित्युत ।

दातुः शिरसि दातस्याः कन्यकाभिरथाश्वताः॥

तेनापि प्रणिपातस्तु कर्चव्यो भक्तिपूर्वकः।

श्रानेन विधिना शक देवी क्षिप्रं प्रसीदिति॥

ददाति विधिधान् कामान् मनोऽभीष्टान् सुराधिप।

राज्यं कृत्वा ततः पश्चादेवलोकं च गच्छिति"॥ इति।

पूजान्ते च प्रणम्य देवीं प्रार्थयेदनेन मन्त्रेण-

भहिषवि महामाये चामुएडे मुएडमालिनि।

हृद्यमारोग्यविजयं देहि देवि नमः सदा॥

भूतप्रेतिपशाचेभ्यो रक्षोभ्यक्ष महेश्वरि।
देवेभ्यो मानुषेभ्यक्ष भयेभ्यो रक्ष मां सदा॥
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके।
शरएये प्रयम्बके गौरि नारायिण नमोऽक्त ते॥
इर्ष देहि यशो देहि भगं भगवति देहि मे।

पुत्रान्देहि धनं देहि सर्वान्कामान्प्रदेहि में।॥ इति।

वेथीगृहे च घृतप्रितास्तिलतेलप्रिता वा द्वा अहोराष्ट्र प्रजालनीयाः। वाद्यादमं च कारणीयम्।

'गीतवादित्रनिर्घोषं देवस्याघ्रे च कारयेत्। घरटा भवेदशकस्य सर्ववाद्यमयी यतः''॥

रतिमत्स्यपुराणात्। 'यद्यपि च-

"कन्यासंस्थे रवी शक्त शुक्कामाण्म्य निवकाम् । अयाची त्वथवेकाशी नक्ताशी बाध वायवदः ॥ प्रातःकायी जितहर्द्धिकालं शिवपुजकः । जपहोमसमायुक्तः कन्यका भोजयेत् सदाः

इति देवीपुराणे प्रतिपदाद्युपक्रमात्सदेतिवचनाम पूजाजपादि-बद्धोमोऽपि प्रत्यहं कर्लव्यत्वेनोक्तस्तथापि ब्रह्मपुराणे "तजाव्यवां सदकाली' इत्युपक्रम्य "होसेर्बाक्रणतांगे" इत्यवमीकृत्यमध्येऽ-भिधानात्,

"नवस्यां बलिदानं च कर्त्तस्यं वे यथाविधि। जपं होमं च विधिवत्कुर्यासत्र विभृतये"।

द्रित कालिकाषुराणे च नवमीकृत्यमध्येऽमिधानाञ्चिष्ट्समाचारा-क्रोभयितिथिसम्बन्धेन नवम्यामेव वा होमः कर्सव्यः। शिवका शिवा च शिवो तयोः पूजकः। देवीपूजात्मकत्वाद् वतस्य। अत्र च देवीपुराणे नन्दा प्रतिपदेव। प्रथमोपस्थितत्वात्। अयाजित्वादीनां नियमानां बाशष्द्रभवणाण्यधासंख्यासंभवाच सर्वदा विकल्पः। पूर्विलिखितकालिकाषुराणे तु पत्रिकापूजायाः वष्ट्यादित्वात् वष्ट्येव नन्दा। अयाजित्वादीनां च यथासंख्यमन्त्रयः। अथशब्दभवणात् संभवाच। विलदानं त्वष्टमीनवम्योरेव। 'पुनः पूजां तथाष्ट्रस्यां विशेषेस समाचरेत्। जागरं च स्वयं कुर्याद्वित्वानं,महानिशि॥ प्रभूतबलिदानं,च नवम्यां विधिषद्यरेत्।

इति का लिकापुराणात्।

यद्यपि च देवीपूजायां ब्राह्मणानामप्यधिकारः।

"कर्तक्यं ब्राह्मणाखेरतु क्षत्रियेलोंकपालकैः।
गोभनार्थं तथा बेश्यैः शूद्रैः पुत्रसुखार्थिभिः॥
सौभाग्यार्थे,तथाद्वेस्त्रीभिरन्येश्च धनकाङ्क्षिभिः।
महाव्रतं महापुग्यं शङ्कराखेरनुष्ठितम्॥
कर्भव्यं सुरराजेन्द्र देवीभिक्तिसमन्वितैः" इति देवीपुराणात्।
"स्नातैः प्रमुद्तिह एव्हाह्मणैः क्षत्रिये नृपैः।
वैश्यैः शूद्रभिक्तियुक्तेम्लें छैरन्वेश्च मानकैः॥ इति भविष्योत्तराञ्च।

तथापि यथा सुरया स्वगात्ररुधिरेण च पूजा ब्राह्मणस्य न भवति।

"स्वगात्रक्धिरं व्स्वा ब्रह्महत्यामवाप्र्यात्। मद्यं व्तवा ब्राह्मणस्तु ब्राह्मण्यादेव हीयते"॥

इति कालिकापुराणात्। "मद्यमयेयमदेयमिनप्राह्यम्" इत्युशनो-वचनाच। तथा पशुविलदानमां सनैवेद्यपूजापि तस्य न भवति। तस्याः "राजसी बिलदानेन मैवेद्यैः सामिषेस्तथा" इति राजसत्वात्। ब्राह्मणस्य देव सात्त्विककर्मस्वेवाधिकारस्य भगवद्गीतादिषु प्रसिद्ध-त्वात्। तेन "सात्त्विकी जपयज्ञाद्यैनेवेद्येश्च निरामिषा" इतीयमेव भवति। स्पष्टमेव च "कन्यासंस्थे। रवौद्धिक" इत्यादिना।

" वुर्गायतो जपेन्मन्त्रमेकचित्तः समाहितः" इत्यन्तेन सर्वसा-

"तद्द्यामिनीशेषे विजयार्थ नृपोत्तमः। पञ्चाब्दं लक्षणोपतं गन्धधूपक्रगचितम्। विधिवत्काति कालोति जन्वा खड्गेन घातयेत्"।

इति पशुष लिदाना दि राजकृत्यत्वेनेव देवीपुराणेऽ निहितम्। एवं च-

'पशुंघातः प्रकर्तंथ्यो (१) गंघलाजवधस्तथा।
तथा देवी पूजियत्वा येऽईराजेंऽष्टमीषु च॥
घातयन्ति पशून् भक्त्या ते भवन्ति महाबलाः।
बलि च ये प्रबच्छन्ति सर्घभूतिवनाशनम्॥
तेषां तु तुष्यते देवी यावत्करूपं तु शाङ्करम्"।

्रत्यादिः याचितिश्चित्रानापशुघाततद्वित्वानिष्यानं शिष्टपरि-गृहीतकालिकादेवीपुराणादिगतं तद्यशीषोमीयादिपशुद्धिसान्यायेन धर्म्यमपि क्षत्रियादिविषयमेवेति तत्प्रकारो न लिख्यते। अत एव विस्तरिभया चाश्वादिपृज्ञाविधिरिप न लिख्यते। मापमकादिना तु बलिदानं ब्राह्मणस्य भवति।

"म.ष (२) कुल्मापमांसाद्येषयो दिश्च बलिनिशा। कृष्मारदिमश्चद्यस्थ मद्यमास्य एव च ॥ एते बितसमा बेयास्तुसी छागसमा मताः"।

इतिकालिकापुराणात्। होमभन्त्रश्च "जयन्ती" इत्यादिः।
"अनेनैय तु मन्त्रेण जण्होमादि कारयेत्" इति प्राण्लिखितदेवीपुराणात्। होमद्रव्ये खाज्यतिलादि। "पूजयेत्तिलहोमेश्च दिश्विः" इतिदेवीपुराणात्।

<sup>(</sup>१) गवलो महिषः।

<sup>(</sup>२) "कुल्माणं काक्षिके यावके।पुमान्" इति सूर्धन्यान्ते मेदिनी। कुल्माणो माणादिमिश्रमधिस्वत्रमोदनमिति सुकुरः।

केचित्रु मार्कएडेयपुराणागतसप्तशतीस्तवेन प्रतिश्लोकं स्वाहा-कारान्ते तिलसिंगिश्रपायसेन होमं कुर्यन्ति । प्रतिश्लोकं ख 'जुहुयात्पायसं तिलसिंग'' इति रहस्थाक्षप्रनथवचनं च तत्र प्रमाणमुपन्यस्यन्ति ।

् एवं नवस्यां होमं समाप्य प्रत्यहयश्चियमयुक्तो देवीपूजाकुमारी-वृजनब्राह्मणभोजनादि कृत्वा दक्षिणामाचार्याय दद्यात्।

"नवम्यां पूर्वायत्पुजा कर्तव्या भूतिमिच्छता। वृक्षिणां वक्षयुग्म च आचार्याय निवेद्येत्"॥

### इति मस्स्पस्कात्।

इति भविष्योत्तरवचनात्।

'आशिवने मासि शुक्ते तु कर्सव्यं नवरात्रकम्। प्रतिपदादिकमेगीव यावच नवमी भवेत्॥ त्रिरात्रं वापि कर्सव्यं सप्तम्यादि यथाक्रमम्''।

"सन्धाभिषेका वरदा शुक्क वाश्वयुजस्य च। तस्मारका तत्र संपूज्या नवस्यां कविडका बुधैः" ॥

इति भविष्यवचनाम् नवम्यां प्रतिपदादिवत्पूजा आवश्यकी । अर्थादशम्यां देवीविसर्जनं नियमत्यभाश्च ।

सत एव भविष्यपुरोगोको प्रतिपदादिविशैषपुजाप्रकारेऽपि नवमीपर्यन्तं पूजामुक्त्वा दशम्यामेव विसर्जनमुक्तम् ।

'केशसंस्कारद्रव्यादि प्रद्यात्मतिपहिने। पर्डोरं द्वितोयायां केशसंयमहेतचे॥ दपणं च तृतीयायां सिन्द्रात्ककं तथा। मधुपके चतुथ्यां तु तिलकं नेकमण्डनम्॥ पश्चम्यामङ्गरागं च शक्तयालङ्करणानि च।

पश्चम्यामङ्गरागं च शक्तयालङ्करणानि च।

साम्यां प्रातरानीय गृहमध्ये प्रवेशयेत्।

उपोषणमयाष्टम्यामात्मशक्त्या च पूजनम्॥

नवम्यामुद्रचएडायास्तद्वदेवार्चनं दिवा।

पूजा च बिलदानं च तत्त्वमातः प्रपूजयेत्॥

कुमारी पूजनीया च भूषणीया च भूषणैः।

संपूज्य प्रेषणं कुर्यादृशम्यां शावरोत्सवैः॥

श्वनेन विविना यस्तु देवीं पूजयते नरः।

स्कन्दवत्पालयेसं तु देवी सर्वापदि स्थितम्॥

पुत्रदारभनद्वीणां संख्या तस्य न विद्यते।

शुक्तवेह परमान् भोगान् प्रत्य देवगणो भवेत्॥॥

इति का लिकापुरागेऽपि कष्पान्तरे रामरावसयोजेयपर जयार्थे प्रतिपदि देन्याः प्रबोधनं द्वितीयाप्रभृत्यष्टमीपर्यन्तं रामरावसयुद्ध-दशैतपूर्वकं नवम्यां कृतस्य रावस्यवधस्य दर्शनं कोक्त्वा—

"निहते रावणे वीरे नवम्यां सकलैः सुरैः। विशेषपूजां दुर्गायाश्रको लोकपितामहः"॥

इति नवम्यां देव्या विशेषपूजामुक्तवा तेनैव च प्रतिपत्प्रभृति-पूजां सूचित्वा "ततः संप्रेषिता देवी दशम्यां शावरोत्सवैः" इति वशम्यामेष विसर्जनमुक्तम्।

पवं सति यत्सेषांचिद् भ्राम्तानां नवमीपारणाचरणं तन्म्सभूतवचनकल्पनं च तत्सवं शिष्टैः कदाचिद्दमीयुक्तनवम्यां नवमीकृत्ये
जाते द्वितीयनवम्यां कियमाणां पारणामुपलम्य । तत्र नवमीष्रयुक्तः वभूगन्त्या प्रवृत्तः शक्तिभ्रान्त्यैवासाधुशब्दप्रयोग इत्युपेक्षणीयम् ।

प्रतिपदादिदेवीपूजाशकौ सप्तम्यादिदिनत्रवे यथाकमं मूलादि-नक्षत्रत्रययुक्ते केवले वा महाष्टम्यादिदिनद्वये नवम्यामेव वा संपूज्यः श्रवणोपेतायां केवलायां वा दशस्यां देव्या नियमानां स विसर्जनम्। श्रष्टस्यामेव वा सस्पूष्य नवस्यामित्युक्तम्। षष्ट्रशादिपक्षस्तुः पत्रिकापूजायाम्। सा च वक्ष्यते।

इयं चाष्टमी नवमीविद्धा प्राह्या। 'वसुरम्भयोः' इति युग्म-वचनात्।

' श्रष्टम्यामुदिते सूर्ये दिनान्ते नवमी भवेत्। कुजवारो भवेत्तत्र पूजनीया प्रयत्नतः''॥

# इति विशेषवचनाच ।

"नाष्ट्रमी सप्तमीयुक्ता सप्तमी नाष्ट्रमीयुता" इत्यादीनि चाष्ट्रमीनवमी गिर्णयप्रकरणि जितानि बचनान्यत्रोपोद्धलकानि । तेन नघरात्रव्रतस्य नक्तवत्वेन प्रतिपदादिक्रमेण विशेषवचना चाष्ट्रम्यामपि
रात्रावेष प्रजेति कर्मकाल व्यापित्वात्सप्तमी विद्धेव रात्रियोगिन्यष्ट्रमी
तत्र प्राद्धेति यद्यपि प्रतिभाति । श्रत एव दुर्गाभक्तितरिङ्गण्यामपि—
"रात्रिपूजायामष्ट्रमी रात्रियोगिनी पूर्वेच श्राह्या । काल व्यापिशास्त्रात् ।
युम्मादिवचनं तु दिषापूजा विषयम् "इत्युक्तम् । तथापि—

"श्रष्टम्या नवमी युक्ता नवस्या चाष्टमी युता। श्रद्धनारीश्वरप्राया तिथिः सर्वव्रतादिषु"॥ सर्वेषु रात्रिसाध्येष्वि। "नवमीसंयुता कार्या सदा दुर्गाष्टमी बुधैः। सप्तमीसंयुता हन्ति पूर्वपूर्यफलं रुतम्"॥

सदा राज्यस्पर्शेऽपि।

'नवमीसहसंयुक्तामष्टमी कारबेदुनम्। दुर्गा देवी तथा पूज्या पूजिक्दां न कारयेत्''॥

स्त्यादिभिविष्णुधर्मोत्त्वेवोपुराग्रास्कन्दपुरागादिगतेः सर्व-संमत्तेविशेषचत्रविभे रित्तोग्रादिवद्यर्भकालव्यापिशास्त्रं वाधित्याः नवमीयुतायामेव रात्रावसत्यामध्यष्टम्याँ नवमीपूजया सह तन्त्रे-णाष्टमीपूजोिवता। श्रत एव कामरूपीयादिनिबन्धेषु वचनम्—

"अष्ठम्याः शेषदराडश्च नवम्याः पूर्व एव च । तत्र या क्रियते पूजा विश्वेया सा महाफला" ॥ इति ॥ "अष्टमीनवसीसंघी तृतीया खलु कथ्यते । तत्र पूज्या त्वहं पुत्र योगिनीगरासंयुता" ॥

इति कालिकापुराखोका तृतीय। सन्धिपूजाण्यष्टमीनवमीपूजाभ्यां, तन्त्रेणेव सिद्धयित। "उपोषितो द्वितीयेऽहि पूजयेत्पुनरेव ताम्" इत्यष्टम्युपवासपरिदनिविहिता तु नवमीपूजा प्रातर्वर्त्तमानायां नवम्यां कर्त्तुं शक्येव। "विसर्जनात्पूर्वम्" इति न तद्नुरोधेनापि सप्तमीयुता-यामष्टम्यामुपवासादि। उपवासे तु विशेषतोऽपि नवमीसप्तमी-विद्वाविधिनिषेधौ। गर्गः—

"पकादश्यष्टमी पष्टो जीगासी चतुर्दशी। अमावास्या अयोदशी ता उपोध्याः परान्विताः॥" इति।

# स्कन्दपुराणे—

"षष्ठयेकादश्यमावास्या पर्वविद्धा तथाष्टमी। सप्तमी परिवद्धा च नोपोप्य तिथिपञ्चकम्"॥ इति।

### अत्र चाष्ट्रमी शुक्का।

"शुक्रपक्षेऽष्टमी सेव शुक्रपक्षे चतुर्वशी। पूर्विद्धा न कर्सव्या कर्सव्या परसंयुता॥ उपवासादिकार्येषु एव धर्मः सनातनः" इति निकमात्।

श्रत एव दुर्गोत्सवप्रकरणे नवमीयुताया श्रष्टम्याः प्रशंसा भीमपराक्रमे। "न दिवा न निशापि च विष्टिहता न च सप्तिशिष्ट्यसमोपहता। यदि चाष्ट्रमिशेषभवा नवमी अमरेरपि पूल्यतमा कथिता"। इति।

यदि तिथिद्वैधे अष्टमीशेषभवा नवमी भवेश्वनमीविद्धाष्टमी
लभ्यत इति यावत्तदा सा श्रमरेरिप पूज्यतमा भवेत्। यतो दिवा
निशायामि विष्टिहता व भवित। विष्टिदृषितस्य तत्पूर्वदृलस्य
पूर्वाहोरात्रे गतत्वात्। सप्तमीशल्येन शल्यवदितदुष्टेन सप्तमीशेषेण
चोपहता न भवतीत्यस्यार्थः। यदा तु नवमीदिने सूर्योदयोत्तरमैष्टम्यास्त्रिमुह्त्वंच्यापित्वाश्वनमीविद्धत्वेऽपि परेषुः श्रयवशाश्वनमी
सूर्योदयं न स्पृशीत तद्यमो सप्तमीविद्धेव प्राह्मा।

"यदा स्योदये न स्यान्नवमी चापरेऽहिन। तदाप्रमीं प्रकुर्वीत सप्तम्या सहितां नृप"॥

इति स्पृतिसंग्रहवचन त्। तथाच-

'श्रहं भद्रा च भद्रा च नावयोरन्तरं क्वचित्। तस्माद्धे सप्तमीविद्धा कार्या दुर्गाष्टमी तिथिः"॥

इत्यादीन्यपि वचनान्येतद्विषयाण्येव।

"मूलेनापि हि संयुक्ता सदा त्याज्याष्टमी बुधैः। लेशमात्रेण सप्तस्या अपि स्याद्यदि दुषिता"॥

इति निषेधश्च पूर्वोक्तविषयः। श्रत्र यद्यपि "श्रष्टम्यामुदिते सूर्ये" "श्रद्यनारीश्वरप्राया" इत्यादिवचनेभ्यः शुद्धाया श्रपि पूर्वाष्टम्याः पित्यागेन नवमीयुक्ताया श्राह्यत्वं प्रतीयते। तथापि बहुषु वचनेषु सप्तमीयुतानिषेश्वसाहचर्येणैवोत्तराश्राह्यत्वविश्वानाश्चाविद्योत्तरिदने न-वमीयुक्तापि पूर्वेव श्राह्या। श्रत एव गौरीतृतीयायाश्चतुर्थीयोग- श्रयसामात्रेषु माधेवनोक्तः शुद्धात्यागो नादृतः। केवलं "वर्जनीया प्रयत्नेन सप्तमीवेशसंयुता" "पूर्वविद्धां न कारयेत्" इत्यादिवचनेभ्यः

प्रतोयमान श्रीत्सिंगिकस्त्रिमुहूर्त्तवेध एवात्र विषेधप्रयोजको न स्रोत्तर-विने त्रिमुहूर्त्तसस्वमेष प्राह्यसाप्रयोजकम् । किन्तु—

"सप्तमीशल्यसंविद्धा वर्जनीया सदाष्ट्रभी। स्तोकापि सा तिथिः पुराया यस्यां सूर्यादयो भवेत्।। लेशमात्रेण सप्तम्या सा कार्योद्यगामिनी"।

इत्यादिवचनाद् गौरीकृतीयावदेवावपेनापि सप्तमीयोमेन त्याज्यत्वं घटिशोऽण्युद्यमात्रसत्त्वेनापि चौत्तरस्याः आहात्वं इप्रथ्यम्। "व्रतोपवासनियमे घटिकैका यदा भवेत्" इत्यादिसामान्यवचनेभ्यः। नवमी तु सद्धिमीविद्धैव ब्राह्या युग्मवाक्यात्।

"श्रावणी दुर्गनवमी तथा दूर्वाष्टमी च या।" पूर्वविद्धेव कर्त्तव्या शिवरात्रिर्वलेदिनम्" इति वयनात्।

"श्रश्वयुक् शुक्त पक्षे या श्रष्टमीं मूलसंयुता। सा महानवमी प्रोक्ता" इत्यादिवसनाश्च। यदा तु नवम्यष्टमी विद्धा भूत्वा द्वितीय दिनेऽपि सूर्येदये कियती भवति तदा नवमी प्रयुक्तस्य पूजाके कृतस्वेऽपि महाबलिद्रानमात्रं द्वितीयदिने कर्त्वयम्।

'श्रष्टायामुदिते सूर्ये दिनान्ते नवभी भवेत्। प्रभाते विलदाने च कियनमात्रापि सभ्यते ॥ नवस्यां तत्र संपूज्या दुर्गा दुर्गातिनाशिनी"।

इति वचनात्। अत्र पूजा बलिदानरूपैव।

"सूर्योदये परं रिका पूर्णा स्मादपरा यदि। बलिदानं प्रकर्तव्यं तत्र देव्याः शुभावहम् ॥ बलिदाने कृतेऽष्टस्यां राष्ट्रभङ्गो भवेन्नृपं ॥

इति देवीपुराणात्।

श्रत्र बलिदानं नवमोप्रयुक्तम्। श्रष्टमीप्रयुक्तस्य तत्रैय कर्षा-व्यत्वात्। द्वितीयदिने नवस्या श्रलाभे तु पूर्वेद्युरेव नवसीमध्ये कार्यम्।

"दशस्यां बलिदानं तु दीयते यत्र मानधैः । तद्राष्ट्रं नाशमायाति मरकोपद्रवेः स्फुटम्" ॥

इति भविष्ये नवमीप्रयुक्तबलिदानस्य दशस्यां करणे दोषश्रवणात्। या तु

"श्राष्ट्रिवनस्य सिते पक्षे सुमुहूर्त्तेन सप्तमी। तस्यां च पत्रिका पूजा कर्त्तव्या नवनायकैः॥ प्रशस्तां सफलां बिल्वशाखामाहृत्य पूजयेत्'।

इति ज्योतिःशास्त्रे विहिता बिल्वशाखायां दुर्गायुजा तदक्षभूतं बिल्वतरो देवीबोधनमाश्विनकृष्णनवस्थामाद्रीयुक्तायां केवलायां वा कर्तव्यम्

'कन्यायां कृष्णपक्षे तु पूजियत्वार्द्धभे दिवा। नवम्यां बोधयेद्दे वीं महाविभवविस्तरैः'॥ इति लिङ्गपुराणात्।

'इषे मास्यसिते पक्षे" इति प्रागुदाहतदेवीपुराणाञ्च। नवम्यां बोधनासामध्ये नवरात्रान्तरगतषष्ठ्यां तत्कर्तव्यम्।

"षष्ठ्यां बिटवतरों बोधं सायं संध्यासु कारयेत्" इति भविष्य-वचनात्। तेन दिवेत्युक्तत्वास्त्रवमी पूर्वाह्वव्यापिनी बोधने प्राह्या। उभयत्र तद्व्यापावाद्वियोगो विनिगमकः। षष्ठी तु सायंसंध्या-व्यापिनी। श्रामन्त्रणं तु षष्ठ्याप्तेव। "ज्येष्ठानक्षत्रयुक्तायां षष्ठ्यां विव्वाभिमन्त्रणम्" इतिप्राग्लिखितदेवीपुरःणात्। बोधनादिषु तनिशिधेषु तत्तनक्षत्रयोगे पत्ताधिकाष्। न तु स एवादरणियो

"तिथि शरीरं देयस्य तिथौ नक्षत्रमाश्चितम्। तस्मात्तिथि प्रशंसन्ति नक्षत्रं न तिथि विनां"॥

इति ज्योतिःशास्त्राश्च । अत्र च

"युगाद्या वर्षवृद्धिश्च सप्तमी वार्वतीप्रिया। स्योदयमुदीक्षन्ते न तत्र तिथियुग्मता"॥

इति वचनेन, "प्रातरावाहयेहेवीम्" इत्यादिप्राग्तिखितवचनैः ।

"पत्रीविसर्जनं रात्रौ प्रवेशं वा करोति यः। तस्य राज्यविनाशः स्याद्वाजा च विकलो भवेत्॥ ऋक्षयोगानुरोधेन रात्रौ पत्रीप्रवेशनम्। विसर्गे वा चरेद्यस्तु सराष्ट्रः स विनश्यति"॥

इति निषेधेन च पत्रीप्रवेशनस्याष्ट्रमीविद्धार्या सप्तम्यां प्रातः-कर्सव्यत्वात्तद्व्यवहितपूर्वदिन एव सायाहे षष्ट्रवभावेऽप्यासन्त्रकं कार्यम्। तदुक्तं ब्राह्माग्डपुरासे—

"पत्रीप्रवेशात्पूर्वेद्यः सायाहे बिल्वकासिनीम्। चर्डीमामन्त्रयेद्विद्वात्रात्र षष्ठीपुरक्तिया"॥ इति॥

मत्स्यसूक्ते च-

"ज्येष्ठा वाष्यथवा पष्ठी सार्यं काले न चेद्रवेत्। सायमेव तथापि स्याद्विल्वशाखाभिमन्त्रणम् । पूर्वां पष्ठीं सनक्षत्रां सायं प्राप्तामपि त्यजेत्। यदा तु पत्रिकापूजा न परेद्युर्भविष्यति ॥ संनिक्तष्टं तु यत्पूर्वं पत्रिकाद्विसस्य तु । तद्दिने वरणं कृत्वा परे शाखां प्रवेशयेत्" ॥ इति । तेन पत्रिकापूजायां सप्तक्यादितिथित्रयं प्रातःकालीनमुत्तरोत्तर-तिथिविद्धमेव ग्राह्मम्।

"प्रातरावाहयेत्" इतिवचनेन प्रातरेव तत्प्रवेशादिविधानात्।

"भगवत्याः प्रवेशादिविसर्गान्ताश्च या क्रियाः।" तिथावुद्यगामिन्यां सर्वास्ताः कारयेद्वुधः"॥

इति नन्दिकेश्वरपुराणाश्च। एवं सति —

"शरत्काले महापूजा कियते या च वार्षिकी। सा कार्योदयगामिन्यां न तत्र तिथियुग्मता"॥

इत्यपि वचनं पश्चिकापूजापरमेव। न तु नवरात्र त्रिरात्रादि-विहितकेवलप्रतिमापूजाशिषयमिति न पूर्वोक्ततिष्ठिषयतिथिनिर्ण-यस्यानेन विरोधः।

यदा तु तिथिवृद्ध्या संपूर्णसप्तमीरूपपत्रिकापवेशदिनापेक्षया व्यतुर्थदिने नवमो तृद्धयुक्तपूजायोग्या पौर्वाह्विकी लभ्यते। पूर्ववचने-रष्टमीयुग्नतायास्तत्र तस्या बाधितत्वात्। यदा वा पत्रिकाप्रवेश-दिनोत्तरदिन एव त्रिमुह्र्साष्ट्रम्युत्तरं वर्त्तमाना नवमी क्षयवशा-दुत्तरदिने नास्ति तदा चतुरह्ह्यार्थिनी द्वयहव्यार्थिनी वा पत्रिकापूजाः भवति। श्रत एव भविष्ये—

"वती प्रपृत्येद्वीं सप्तम्यादिदित्तत्रये। द्वाभ्यां चतुरहोशिर्बा हासवृद्धिवशातिथेः॥ इति।

इत्मेव लिङ्गं सर्वपक्षेषु रितिशब्दस्य तिथिपरत्वे। "श्रष्टम्या नवमीयुक्ता" इत्येतद्पि बचनमेतादृशनवमीविषयमेव। पूर्वीकपूजा-विषयं तु वस्तुतः। संधिपूजाविषयमिति ।गौडाः। बलिदानं च पत्रिकापूजायामप्यष्टम्यां महानिशायां नवम्यां च दिवेव भवति। पुनः पूजां तथाध्याम् शत्यादियाण्विधितकाविकापुराखात्। विसर्जनं दशम्यामेवत्युकम्।

पत्रिकापूजा च अतिषत्यतिष्ठाषितदेवीयतिमासमीष एव । यदा प्रतिमापूजायामपि सप्तम्यादिपक्षस्तदा पत्रिकयेव सह प्रतिमाया आपि देव्यर्थकृतगृहे प्रवेशादिविर्जनान्तं कर्त्तव्यमिति दुर्गामकि-वरङ्गियाम्।

# ग्रयमत्र संक्षेपतः पत्रिकापूजाविधिः।

श्रत्र।श्विनशृष्णनवस्यामाद्रीयुकायां केवलायां वा तच्छुक्र यष्ट्रयां वा ज्येष्ठायुक्तायां केवलायां सार्यकाले शोभनविद्यतस्समीपं गत्वा हैं विद्ववृक्षाय नम इत्यर्घगन्धपुष्पधूपदीपनैवेद्यपुष्पाद्ध लिभिविद्यतरुं संपूज्य 'जयन्ती" इत्यादि दुर्गे इद्याप्टकेह तिष्ठेति विद्ववृक्षे दुर्गामावाह्य षोडशभिः पद्धभिवोषचारेस्तां तत्रेव संपूज्य गीतवाद्यघोषपुरःसरं तत्रेव देवी विद्योषयेदनेन।

"रावणस्य वधार्थाय रामस्यानुग्रहाय च। श्रकाले ब्रह्मणा बोघो देव्यास्त्विय कृतः पुरा॥ इषे मास्यसिते पक्षे नवम्यामार्द्रयोगतः। श्रीवृक्षे बोघयामि त्वां यावत्पूजां करोम्यहम्"॥ इति।

षष्ठ्यां बोधने तु "र्षे" रत्यादिश्लोकस्थाने "काराष्ट्राक्षित्र

"मेरमन्द्रकैलासिहमविच्छ्खरे गिरौ । जातः श्रीफलवृक्ष त्वमम्बिकायाः सदा प्रियः ॥ श्रीशैलशिखरे जातः श्रीफल श्रीनिकेतन । नेत्रगोऽसि मया वृक्ष पूज्यो दूर्गास्वरूपतः" इति । तत श्राधिवनशुक्तसम्यां मूलयुक्तयां केवलायां वा पूर्वदिना-मन्त्रितविख्वतरुसमीपं गत्वा पुनस्तं संपूज्य कृताञ्चलिः प्रसादयेत्।

''बिल्ववृक्षं महाभाग सर्वदा शङ्करियः। गृहीत्वा तव शाखां तु दुर्गापूजां करोम्यहम्॥ शाखाछेदोद्भवं दुःखं न च कार्यं त्वया प्रभो" इति।

ततः फलद्वययुतां शोभनामपराजितादिग्गतामेकां शाखां छेद्येत् 'वानस्य द्वेन मन्त्रेण। कविन्तु छिधि फट् स्वाहेति मन्त्रः।

स्तारतां शाकासानीय गृहाङ्गे पीठेऽवस्थाप्य सुद्धोदकेन संस्ताप्य विख्यशासाये नम इत्यर्घादिभिः प्रायित्या विख्यसाखायां स्रुगमयप्रतिमायां च देवीमावाहनपुरःसरं तथेव प्रवायत्वा माप-भकादिवलि च दत्त्वा दोलादिमा शाखां प्रतिमां च प्रजागृहद्वारदेश-सानीय तत्रेव स्थापयित्वा प्रजागृहस्थितानि भूतानि भूतेभ्यो नम इति गन्धादिकिः संपूज्य—

"भूताः प्रेताः पिशाचाश्च ये वसन्त्यत्र भूतले। ते गृहुन्तु मया इत्तो बित्तरेष प्रसाधितः॥ पूजिता गन्धपुष्पाद्यवंलिभिस्तिपितास्तथा। देशाहसम्बद्धिनिः सत्य प्रजां पश्यन्तु मत्कृताम्॥

भूतेभ्य एव माषमकबलिर्नम इति संयुष्यजलोत्सर्गेण बर्लि तेभ्यो दस्वा—

"अपसर्पन्त ते भूता ये भूता भूमिपालकाः। भूतानामविरोधेन पूजाकर्म करोम्यहम्"॥

पाडिति तानपसारश्रेत्सर्पादीश्च विकिरेत्। तबकरणे दोष-

पश्चितेषु तत्र भूतेषु सेवधं सराइतं तथा। चिलुम्पन्ति महालुम्धा नं च गुरुक्ति देवताः ॥ तस्माद्यत्नेन कर्जन्यं भूतानामणसारणम् ॥ एति ।

# शारदातिलके—

"विकिरान्धिकरेसत्र सप्त जप्ताम् शराणुना। लाजचन्द्रनिद्धार्थफलपुष्पकुशास्ताः॥ विकिरा इति संप्रोकाः सर्वविप्नविनाशनाः" इति।

शराणुः फिल्यसमन्त्रः। स चामिमन्त्रेणे विकिरणे च। ततः पुनः शाखायां प्रतिमायां च देवीं संपूज्य "श्रीशैल" रत्यादि, "नेतः व्योऽसि ममागच्छ पूज्यो दुर्गास्वरूपतः" इति दुर्गारूपतया शाखां ध्यात्वा गीतवाद्यादिघोषेण प्रतिमासहितां तां पूजागृहं प्रवेश्य

'आरोपितासि दुर्गे त्वं स्पमये श्रीपतेऽणि व । स्थिरा नितान्तं मृत्या मे गृहे त्वं कामदा मय" ॥

इति पूजास्थाने शोभनपीठोपरि स्थिरीकृत्य पूर्वीकप्रकारेण प्राणप्रतिष्ठां कृत्वा प्रतिष्ठामन्त्रेण प्रतिष्ठाप्य सपुर्वानक्षतानादाय—

"आवाहयाम्बहं देवीं मृहमये श्रीफले तथा। कैलाशशिखराहेबि विष्यादेशिमपर्वतात॥ आगत्य बिल्वशाखायां चरिडके कुरु संनिधिम्"। "भगषति दुर्गे रहागच्छ" रत्युभयोरावाडा—

"स्थापितासि मया देवि श्रीफले मुएमसेऽपि च । श्रायुरारोग्यमेश्वर्ष देहि देवि नमोऽस्तु ते"॥

भगवति दुर्गे रह तिष्ठेति स्थापयित्वा स्ताजिता-

"वुर्गे दुर्गस्वरूपासि सुरतेजोमहाबले। सदामन्दकरे देवि असीद सम सिद्धये॥ पहोदि सगबत्यम्ब राष्ट्रस्यज्ञयप्रदे। मिकतः पूजयामि त्वां दुर्गे देवि सुराबिते॥ यह्नवैश्च कलोपेतैः पुष्पेश्च सुमनोहरैः। पह्नवे संस्थिते देवि पूजये त्वां प्रसीद मे॥ दुर्गे देवि रहागच्छ सांनिध्यमिह कल्पय। यक्षभागान् गृहाण् त्वं योगिनीकोटिभिः सह"॥

इति पछेत्। ततो 'जयन्ती' त्यादि।

इदं पाद्यं दुर्गाये नम इति गन्धपुष्पादियुतपाद्यं दस्वा, सीवर्णांधार्थपात्रे पुष्पाक्षतकुक्कुमद्धिदूर्षाकुशतिलिबिल्वपत्रसहितं जलं
निधाय तेनेव मन्त्रेण इदमर्घ्यं दुर्गाये नम इत्यर्घ्यं दस्वा तेनेव
इदमावमनीयमित्यादिक्रमेणाचमनीयपञ्चामृतस्त्रानीयपुनराचमनीय—
वक्षपुनराचमनीयानुलेपनानि दस्वा पुष्पाञ्चलित्रयं दद्यात् 'श्रों दुर्गाये नमः' इत्यावृत्तेन । ततः—

"अमृतोद्भवं श्रीवृक्षं शंकरस्य सदा प्रियम्। बिल्वपत्रं प्रयच्छासि प्रवित्रं ते सुरेश्वरि"॥ इतिबिल्वपत्रम्,

"ब्रह्मविष्युशिषादीनां द्रोरापुष्यं सदा प्रियम्। तत्ते दुर्गे प्रयच्छामि सर्वकामार्थसिद्धवे"॥

इति द्रोणपुष्यं च निवेध "जधन्ती" इत्यादिनेमानि पुष्पाणि दुर्गाये नम इति जातिचम्पकादिसुगन्धिपुष्पाण्यपि दस्ता तथैव धूषदीपनानानेवेदापुनणचमनीयताम्बूलानि दस्ता पुजासादुण्यार्थ किचित्रक्षणां च दस्या स्तुतिकिः स्तुत्वा प्रण्डेयः दस्याञ्चलिः प्रार्थयेत्।

"महिषश्चि महामायं चामुहाडे मुस्डमालिकि । द्रव्यमारोग्यमेशवर्य देहि देवि नमोऽस्तु ते ॥ कुडुमेन समास्तव्ये चन्द्रनेन विसेषिते । विल्वपत्रस्तापीडे दुर्गेऽहं शर्गा गतः"॥

सर्वमङ्गलेति उपं देहि इति च श्लोकद्वयं परेत्। बिल च द्यात्। प्यमेव महाष्टम्यामपि देवीपूजनम्। प्रदंशके विशेषतः। गीतवाद्यनृत्यादिना जागरणं च कार्यम्।

राजा तु विजयकामोऽर्इराके विशेषपूजापूर्वकं बलि दद्यात्।

ब्रह्मपुराणाद्युक्तप्रकारेण शस्त्रादिपूजां च कुर्यात्। महानवम्यामध्येवमेव पूजियत्वा प्रभूतबितदानं कार्यम्। होमक पूर्वोक्तप्रकारेण।
राक्षा त्यश्वपीद्याशान्तवे ब्रह्मपुराणोक्तप्रकारेण (१) रेवन्तादिपूजापि
कार्या। एवं प्रतिपदादिपक्षेण देवीप्रतिमां सप्तम्यादि च पत्रिकां
महानवमीपर्यन्तं पूजियत्वा दशस्यां श्रवणयुतायां केवलायां का

"तुर्गा शिवां शान्तिकरीं ब्रह्मणीं ब्रह्मणः वियामः। सर्वलोकप्रणेतीं च प्रणमामि सदा शिवामः॥ मङ्गलां शोभनां शुद्धां निष्कलां प्रमां कलामः। विश्वेश्वशीं विश्वमातां चणिडकां प्रणमाम्यहम्॥ सर्वदेवमकी देवीं सर्वशेममयापहाम्। ब्रह्मे शिवण्युनमितां प्रणमामि सदा उम्मम्॥

रान्ति कुर तुरङ्गाणां रेषन्ताय नमी नमः" इति॥

<sup>(</sup>१) रेवन्तः सूर्यपुत्रविशेषः। तत्पूजामन्त्रस्तु निर्णयसिन्धौः
-२ परिच्छेदे विजयादशमीपकरणेऽभिहितः।
यथा—"सूर्यपुत्र महावाहो कायाह्ययनन्तनं।

विन्ध्यस्थां विमध्यनिलयां दिव्यस्थाननिवासिनीम् योगिनीं योगमातां च चरिडकां प्रणमाम्यहम् ॥ ईशानमातरं देवीमीश्वरीमीश्वरिप्रयाम्। प्रणतोऽस्मि सदा दुर्गां संसारार्णंवतारिणीम्।। य इदं पठति स्तोत्रं श्रुखुयाद्वापि यो नरः। स मुक्तः सर्वपापेभ्यो दुर्गया सह मोदते"। इति,

अन्येर्वा स्तोत्रः स्तुत्वा बदाअलिः "महष्मि" इत्यादि-ऋषिचतुष्येन प्रार्थि-

"विधिष्ठीनं कियाहीनं भक्तिहीनं यदिखतम्। पूर्ण भवतु तत्सचे त्वत्यसादान्महेश्वरि"॥ इति प्रसाद्य क्षमश्वेत्युक्तवैक पुष्पं ॐ बुर्गाये नम इत्येशान्याः निःक्षिपन्वसुज्य-

"उत्तिष्ठ देवि चएडेशि शुभां पूजां प्रगृह्य च। कुरुष्व मम कल्याणमष्टाभिः शक्तिभिः सह ॥ गच्छ गच्छ पर स्थानं स्वस्थानं देवि चरिडके। वज स्रोतोजले वृद्ध तिष्ठ गेहे च भूतये"॥ इत्युस्थाप्य गीतवाद्यब्रह्मघोषपुरःसर कोतोजलसमीप नीत्वा--

"दुर्गे देवि जगन्मातः स्वस्थानं गच्छपूजिते। सम्बत्सरे व्यतीते तु युनरागमनाय वें॥ इमां पूजां मया देवी यथाशक्त्या निवदिताम् । रक्षणार्थं समादाय वज स्वस्थानमुत्तमम् ॥

इति स्रोतिस प्रवाहयेत्।

अथ देवीपुजास्थानमागत्य शान्तिकलशोदकेन ब्राह्मणैरिमिषिको यजमानः कृतशारददुर्गापुजाप्रतिष्ठासिकार्थं ब्राह्मलेभ्यः सुवर्णादि-विक्षणं बत्त्वा यथाशिक ब्राह्मणान् भोजियत्वा स्वबन्धुभिः सार्द and the second of the second o

राजा तु तस्यामेव दश्रामाम् "श्रयातः श्रह्यानं व्याख्यास्यामः" इत्यादिना गोपथन्नाद्वायेन विवाहमुद्दिश्योक्तं श्रास्थानिकविधि कृत्या श्रथापराजितादशम्यां पूर्वोक्ते विजयमुद्धमं उक्तं श्रास्थानिकमित्युपकम्य, तद्योते श्लोकाः—

"श्रलंकतो भूषितभृत्वषर्मः परिष्ठतोत् द्वृतुरङ्कागः । वादित्रनादप्रतिनादिताशः सुमङ्गलाचारपरम्पराशीः । राजा निर्गत्य भवनात्पुरोहितपुरोगमः ॥ प्रास्थानिकविधि कृत्वा प्रतिष्ठेत्पूर्वतो दिशि । गत्वा नगरसीमान्तं वास्तुपूजां समारभेत् ॥ संपूज्य चाथ दिक्पालान् पूज्येत्पथि देवताः । मन्त्रवेदिकपौराणैः पूज्येश्व शमीतसम् ॥

व्यवस्थानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च।

तुःस्वस्थानां धन्यां प्रपदेऽहं शमीं शुमाम् ॥

ततः कृताशीः पूर्वस्यां दिशि विष्णुकमान् कमेत्।

रिपोक्ष प्रकृति कृत्वा ध्यात्वा च मनसाथ तम् ॥

शरेण स्वर्णपुङ्खेन विध्येद् दृद्यममंणि।

दिशाविजयमन्त्राक्ष पठितन्याः पुरोधसा ॥

प्रवाव विधि कुर्याद्शियादित्शास्वपि ।

पूज्यान् द्विजांक्ष संपूज्य साम्बत्सरपुरोहितो ॥

गजवाजिपदातीनां प्रेर्वाक्षित्र श्रास्वत्सरपुरोहितो ॥

गजवाजिपदातीनां प्रेर्वाक्षित्र श्रास्वत्सरपुरोहितो ॥

नीराज्यमाणः पुर्याभिगणिकाभिः समङ्गतम् ॥

श्रायुरारोग्यमेश्वर्षं विजयं च स गण्छिति ॥

नाध्यो व्याध्यस्तस्य सवन्ति न प्राजयः।

श्रियं पुर्यमवाप्नोति विजयं च सदा भुविः ॥

इति गोपथवाहाण एवोक्तं प्रस्थानादि कुर्यात्। सर्वे च जनास्तस्यामेव "उल्लह्मयेयुः सीमानं तहिनक्षे ततो नराः" इति कश्यय-षचनाद्रप्राम सीमानमुल्लङ्ग्याश्यिनशुक्ताक्षां प्रक्रम्य—

'दशम्यां च नरेः सम्यक् पूजनीयापणजिता। पेशानी दिशमाश्चित्य अपराह्ने प्रयत्नतः"।

इति पुराणसमुश्चयवश्चनाद् प्रामादेशान्यामपराह्वेऽपराजितापूजां कुर्युः। सा यथा—श्रद्धाश्चिनशुक्कदशम्यां क्षेमसिद्धयर्थं राजा
तु यात्रायां विजयसिद्धयर्थमपराजितापूजामहं किर्ष्य इति सङ्कल्प्य
कन्दनादिलिखिताष्ट्रहलकमलमध्ये अपराजिताये नम इत्यपराजितां
तहक्षिणतः क्रियाशक्त्ये नम इति विजयां प्रतिष्ठाप्य श्रपराजिताये
नमः जयाये नमः विजयाये नम इत्यादाहनाद्युपचारैः संपूज्यः
प्रणम्य—

"समा पूजां यथा देवि यथाशयत्या निवेदिताम्।"
रक्षार्थे तु समादाय वजस्य स्थानमुत्तमम्"।

इति विसर्जयेत्। राजा तु प्रणामानन्तर्-

"चारणा मुखपद्मेन विचित्रकनको ज्याता। जया देवी शिवे भक्ता सर्वकामान् ददातु मे ॥ काञ्चनेन विचित्रण केयूरेण विभूषिता। जयप्रदा माहामाया शिवभावितचेतसा॥ विजया च महाभागा ददातु विजयं मम। हारेण सुविचित्रेण भास्यत्कनकमेखला। अपराजिता खरता करोतु विजयं मम"॥

इति प्राध्यं हरिद्रारक्षमध्ये दुर्वायुक्तसिद्धार्थमान् प्रमुक्तिल् समयागारिकानम् "सदापराजिते यस्मार्गं लतास्तमा स्पृता। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं तस्मात्वां धारयाम्यद्भम् ॥ भवापराजिते देवि मस सर्वसम्बद्धे। पाजितायां त्विय थेयो ममास्तु दुरिशं दतम्"॥

#### इति तद्वलयमभिमन्द्र --

'जयदे वरदे देवि दशम्यामपराजिते। धारयामि भुजे दक्षे जयलाभाभिवृद्धये॥ बलमाधेहि बलय मिय शत्रौ पराजयम्। त्वद्धारणाद्भवेयुमें धन्धान्यसमृद्धयः"॥

इति मन्त्रेण दक्षिणवाही धारियत्वा पूर्ववद्पराजितां विसर्जय-विति। सर्वे त्वाचाराद्यामसीमातो बहिरीणानदिगातां शर्मी पूजियत्वा "श्रमङ्गलानां शमनीम्" इति हां पार्थवेषुः।

र्यं च दशमी बारहते यदासरेव भवरायुक्ता तदेवेकादशीयुक्ता

"उदये दशमी किंचित्सं पूर्णकादशी यदि। भवणक्षं यदा कार्या सा तिथिविजयाभिषा॥ भवणक्षे तु पूर्णायां काकुत्स्यः मस्यितौ यतः। उल्लब्धेयुः सीमानं तदिनहीं ततो नराः॥

### इति कश्यपवचनात्।

'अवशे चापराजिता" इति पूर्वोक्तवश्वनाच । "संपूर्वेकादशी" इति-वचनाच । तदा कर्मकालच्या विरिप नापेशिता । इतर्था सर्वपक्षेषु नवमीयुक्तेव प्राह्मा । अपराह्मकाललाभात् ।

"दशम्यां तु जनैः सम्यक् पूजनीयापराजिता । ऐशानी दिशमाश्रित्य अपराहे भयकतः" ॥

# इत्यपराहस्य कर्मकालत्वोकेः।

"यापूर्णा नवमीयुक्ता तस्यां पूज्यापराजिता। सेमार्थ विजयार्थ च प्रसिद्धविधिना नरेः॥ नवमीशेषसंयुक्तदशम्यामपराजिता। ददाति विजयं देवी पूजिता जयवद्धनी॥ ग्रास्त्रिने शुक्काक्षे तु दशम्यों पूजयेश्वरः। एकादश्यां न कुर्वीत पूजनं चापराजितम्॥ दशमीं यः समुद्धङ्घ्य प्रस्थानं कुरुते नरः। तस्य सम्वत्सरं राज्ये न कापि विजयो भवेत्॥

### इत्यादिवचवेभ्यश्चेति संक्षेपः।

# तद्यं संग्रहः--

श्रमेकतिथिसाध्येषु कर्मस्वेकस्य कर्मणः।

श्रम्यस्तस्य प्रतिदिनं भिन्नभिन्नस्य वा पुनः॥

यत्र सत्यिष मुस्यत्वे पूर्वापरदिनोक्तितः।

उपजीव्यत्वमेकस्याः प्राधान्यं तद्भगतस्य वा ॥

तां तिथि तत्र निर्णीय तत्पूर्वादिदिनेषु च।

तत्तर्तिथ्यंशसत्वेऽपि तत्तत्वमेति निर्णयः॥

श्रम्भ त्वशेषप्राधान्यं न चैकत्रोपजीव्यता।

स्वातन्त्रयेण विनिर्णियास्तत्र तास्तिथयोऽखिलाः॥

कर्मद्रयादितिथिच्वेषं चतुरादिषु वास्तु तत्।

एकस्या उपजीव्यत्व उदाहरणमध्काः॥

सावित्र्यादिप्रधानत्वे सर्वसाम्ये बहुनि तु।

श्रम्यस्तदेवीप्जात्मप्रधाने नवरात्रके॥

उपवासादिनियमाङ्गकेऽप्येषैव च स्थितः।

श्राद्यनन्दादि षष्ठवादि सहस्यादि जयादि वा ॥

नवम्यन्तमथाष्ट्रम्यां नवम्यामेष बेत्यमी। श्राश्वितश्वेतपक्षस्य पक्षा उक्ता वतोत्तमे ॥ तत्र देवीपूजनस्य मत्वा पूर्वोहकासताम्। मुहूर्चमात्रापि पग न तु दर्शन संयुता॥ प्राह्मा प्रतिपदित्येवं बुधाः के चित्प्रचक्षते। नक्तवतत्वमिच्छन्तो माधवाद्याः प्रदोषगाम् ॥ पूजां मुख्यतयेच्छन्ति विह्तिऽपि त्रिकालगे। पूजने नक्तभुजिवसेनात्रापि बिनिर्णयः ॥ प्रामाणिकानां महतां तेषामिष्टो मयाप्यतः। नक्तभोजन एवोको निर्णयोऽत्रापि योज्यते॥ पूर्वत्रैव प्रदोषाप्तौ पूर्वान्येषु परैव सा । दिनद्वये प्रदोषास्पृक् सायाह्रव्यापिनी परा ॥ या तु तत्र विशेषोऽयं तिथौ सायाह्वसिन। प्रारभ्य पूजा संस्थाप्या प्रदोषे तिष्ययोगिनि ॥ न तु सायाह एवात्र भुक्तेरिव समापनम्। महाष्ट्रमी तु नवमीविद्धा रात्रावसत्यपि॥ नवम्यप्यष्टमीविद्धा बलिदानं त् तत्कृतम्। ब्रितीयदिनवर्त्तिन्यां कार्यं सूर्योदयस्पृशि ॥ तिथिइयमयुक्तं च तन्त्रेशैवार्चनादिकम्। कार्ये पूर्वेऽहि नवमी यदि न स्यात्परेऽहिने॥ सप्तमीयुकदा बाह्या न नवम्या युताष्ट्रमी। नवमीकृतमेवेह कार्यं च नवमीदिने ॥ पूजादिबलिदानं च न दशम्यां कथञ्चन। मिलिते केवले वापि अप्टमीनवमीइये॥ श्रनुकल्पतया प्रोक्ता पूजैतह्मतगोचरा। शहस्याश्च नवस्याश्च तत्रापीत्थं विनिर्णयः॥

केवलाएमीभिन्नेषु सर्वपक्षेषु चोदिता। विसर्जनात्मिका पूजा समाप्तिव्शमीतिथी। तेनात्रैवोपवासादिनियमानां समापनम्। उचितं तेन नवमीपारणा मान्तिक रिपता ॥ बिल्वशास्त्रातिमकायां च पत्रिकायामुमार्चनम्। विहितं यत्पुरागोपु सप्तम्यादितिथित्रये॥ देव्या बिल्वतरी बोधस्तदङ्गमिषकृष्ण्गे। आर्द्रायुक्ते केवले वा पूर्वाह्वे नवमीदिने॥ कर्तव्यस्तेन सा प्राह्मा तत्र पूर्वाह्मगामिनी। उमयत्र तथात्वे तु प्राह्माद्रीऋक्षयोगिनी ॥ इषश्कुगषष्ठ्यां तन्नवस्यां तदसंभवे। श्रामन्त्रणं तु तत्रैव सायं चैतद् द्वयं भवेत्॥ तेन तद्वयापिनी तत्र सा प्राह्या तादृशी द्वयोः। ज्येष्ठायुक्ता यदा पत्रीपूजार्हा सप्तमी भवेत्॥ प्रातः परे द्यवि तदा कार्य पूर्वेद्यरेव तत्। षष्ट्रयमावेऽपि संध्यायां सप्तम्यादितिथित्रयम् ॥ मूलादिमनययुतं केवलं वीत्तरोत्तरम्। प्रातःकालीनमेवेष्टं यस्मिन् पत्रीप्रपूजने॥ तदा च हासबुद्धधोः स्याद् हिचतुर्दिनगामिता । चलिप्रदानं तत्रापि त्वष्टमीनवमीकृतम्॥ अर्द्धराने दिवा चैव कर्त्तव्यमिति निर्णयः । श्रवराजितापूजायां दशस्येकादशीयुता ॥ ग्राह्या तद्वेव अवणं यदा तस्यामतोऽन्यथा। सर्वपक्षेषु पूर्वेव तत्कृत्येऽिवल एव सा ॥ संग्रहो निर्णयस्येत्थं कर्त्तव्यं पूर्वमीरितम्। इति श्रीमीमांसकमुकुटमाणिक्यश्रीरघुनाथवाजपेययाजिकृती सामा-न्यतोऽनेकतिथिसाध्यकर्मसु तिथिनिर्शयो नवरात्रनिर्णयश्च संपूर्णः।

# ग्रथ कीमुदीमहोत्सवकालविवेचनम्।

#### श्रीकृष्ण उवाच-

'पुरा वामनहर्षेण प्रार्थियता धरामिमाम् । ददावतिथिरिदाय बीत पातालवासिनम् ॥ इत्वा देत्यपरेर्द्धसमहोरावत्रयं नृप। सरहस्यं तदेतसे कथयामि श्रशुष्य मेण् ॥

# इत्युषकस्य युधिष्टिरप्रश्चपूर्वकम्--

"कासिके रूप्णपक्षे तु चतुर्वत्यां विनोद्ये। अवश्यमेव कर्तव्यं स्नानं नरकमीराभः॥ अपामार्गस्य पत्राणि सामयेच्हिरसोपि ।

इत्यादिना भविष्योसरे पृश्चिमान्तकार्तकरूप्णचनुर्द्धमायाः स्यातदुत्तरप्रतिपद्वपतिथित्रये यो विदितः कीसुश्चलवस्तवेष स्थमा-वास्यान्तपक्षेणाणि। नारदसहितायां य—

"श्यासित्यतुर्वश्यामिन्दुस्यतिथाषि ।

कर्जादी स्वाविसंयुक्ते तदा दीपावली अवेत् ।
तैले लक्ष्मीर्जले गङ्गा दीपावलितिथी वसेत् ॥
श्रलक्ष्मीपरिद्वारार्थमभ्यङ्गकानमाचरेत् ।
श्रलक्ष्मीपरिद्वारार्थमभ्यङ्गकानमाचरेत् ।
श्रलक्ष्मीपरिद्वारार्थमभ्यङ्गकानमाचरेत् ।
श्रलक्ष्मोऽपि संकान्ता वारे याते दिनक्षये ॥
तत्राभ्यङ्गमद्वाषाय प्रानः पापापतुत्तये" इति ।
तत्राभ्यङ्गमद्वाषाय प्रानः पापापतुत्तये" इति ।

'तत्रक्ष तर्पणं कायं धर्मराजस्य नामिः। यमाय धर्मराज्ञाय सृतवे चान्तकाय च । वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च । औतुम्बराब द्धाय नीलाय परमेष्ठिने ॥ वृकोदराय विज्ञाय चित्रगुप्ताय ते नमः"। इति भविष्योत्तर एव विहिते यमतर्पणे व 'विनोदयप्रातः-शब्दयोः" समानार्थत्वात्प्रातःकालब्यापिनी पूर्वा परा वा प्राह्या।

गौडनिबन्धेष्विप दिनोदय इत्येव लेंड्रत्वेन तु पठितम्।
"क्रचिहिनोदये" इति षठितं तत्पूर्वसम्बाधेव। क्रचित्प्रायोदाक्षिणात्याचारसंवादी "विधूद्ये" इति पाठः। तत्र चन्द्रोदयकालीना स्नाने
प्राह्या। तत्र या पूर्वेव प्रातक्ष्यन्द्रोदये वा वर्त्तते सा खण्डा
सर्घकृत्येषु दीपदानान्तेषु समीचीनेव। या तूत्तरैव प्रातक्ष्यन्द्रोदये
वा तावत्येव च समाप्ता तस्यामेव स्नानं यमतर्पणं च कार्यम्।
"ततक्ष तर्पणं कार्यम्" इति स्नानानन्तरं तद्विधानात्। तस्य
कास्निशेषानुकेश्च।

दोपदानमपि यद्यपि "इति स्नात्या प्रदातच्या दोपाः संपूज्य देवताः" इति स्नानान्तरमेव विहितास्तथापि—

"ततः प्रदोषसमये दीपान् दद्यान्मनोहरान्। ब्रह्मविष्णुशिवादीनां भवनेषु मठेषु च"॥

इति तस्य स्वतन्त्रकालविधानात्कमानुरोधेन च कालबाधस्या-संभवात्। उक्थ्यपरभाषस्य तु प्रधानधर्मत्वेन समयाध्युषितसूर्य-कपाङ्गषोडशिस्तोत्रकालबाधकत्वात्पूर्वेद्युरेव प्रदोषञ्चाविष्यां तन्मात्रं कर्षाव्यम्।

क्रिवतु 'दित स्नात्वा' दत्यस्य स्थाने 'नरकाय प्रदातव्याः" दितं पठितं तदा संपूर्णचतुर्दश्यामाधिकमेव दीपदानस्य स्नानानन्तर्य-मिति न तद्तुरोधेन खण्डायां कालवशायातं भिन्नदिनानुष्ठेयत्वं स्नानदीपदानयोस्त्याज्यम्। नरकायेति नरकासुरोद्देशेनेति बद्दवः। क्रिक्चित्तु 'भशकार्थो धूमः" इतिविश्ववत्यंप्रयोजनपरत्वेन व्याख्यातम्।

या तु दिनद्वयेऽपि तादृशी तत्र पूर्वस्थामेव सर्वे सानादि। संपूर्णत्वात्। भूयःकृत्यकमानुप्रहाश्व। यापि दिनद्वयेऽपि न तादृशी सापि पूर्वव। "स्वकातातुत्तरः जातो गोवाः पूर्वस्य कर्ताः" इत्याने प्राचनातिः सामात्।

"पूर्वविक्रमतुर्वस्यां का तिकस्य सिलेतरे।" अत्युवसमये सानं कुर्यासम प्रयक्ततः"।

रति पृथ्वीचन्द्रोदयभूतवचनामः। चन्द्रोदयसानपक्षे रात्रावेश वर्त्तमानया त्रयोदश्या चतुर्दशी विद्धा मधति। रात्रिकर्मस्थात्।

स्तानं त्यसत्यामिय चतुर्वश्यां प्रातरेव चन्द्रोद्य एव वा भवति । "तिथ्यादौ च भवेद्यावान्" इत्युचरितिथिक्षयप्रक्षेपेक शास्त्रतस्त्रक्ष तिथेः सत्त्वात्। प्रातःपक्षे "यां तिथि समनुप्राप्य अस्तं धाति दिवाकरः" इत्यनेनापि तथात्वात्।

अवामार्गशासा च तुम्बीचनमर्क सितालोग्रह्णा साममधे विद्य उपरि भ्रामगीया पुनः पुनः ।

"अपामार्गमधो तुम्बी प्रपुषाटमधापरम्। ग्रामयेत्वानमध्ये तु नरकस्य संयाय वै'' इति ब्रह्मपुराकात्। "सिताक्षोष्टसमायुक्त सकारक दलान्वित। हर पापमपामार्ग भ्राम्बमाणः पुनः पुनः"।

## इति सामक्ष्यताल्याः।

यमतर्थणं चोषवीतेम प्राचीनावीतेन वा कार्यम्। "यद्योषवीतिना कार्य प्राचीनावीतिनाथवा। देवत्वं च पितृत्वं च यमस्यास्ति विरूपता"। इतिवचनात्।

हेत्किवलाच्छुक्रकण्णतिकसङ्गित्यावृत्यादिकपवैवणिज्यधर्मनि-कल्पोऽपि द्रष्टन्यः।

अत्र च दीपदानानन्तरं यथाशक्तिशैवविप्रान् मोजियत्वा माष-पत्रशाकिमधं नक्तं भोकन्यम्। "ततः प्रेतचतुर्वश्यां भोजियत्वा तपोधनान्। शैवान् विप्रान् धर्मपरान् शिवलोके महीयते॥ मापपत्रस्य शाकेन भुकत्वा तत्र दिने नरः॥ प्रेतचतुर्वशीकाले सर्वपापः प्रमुख्यते॥ नक्तं प्रेतचतुर्वश्यां यः कुर्याच्छिचनुष्टये। न तत्कतुशतेनापि प्राप्यते पुरायमीदृशम्"॥

इति लिङ्गपुराणवचनेभ्यः।

अमावास्यामि चतुर्दशीवदेव प्रातरभ्यक्रसानं कर्त्वयम्। मविष्योत्तरे चतुर्दशीस्नानमिधाय—

"एवं प्रभातसमये त्वमावास्यां नराविष।

कात्वा देवान् पितृन् भकत्या संपूज्याथ प्रणाय च

इत्येवं स्नात्वेत्यतिदेशात्। नारदसंहितायामपि तिथित्रयं दोपावित्तिवेनाभिधाय 'तैले लक्ष्मीः" इत्यादिना तत्राभ्यङ्गस्नान-विधानाञ्च।

श्रमावास्याकर्त्तन्यदीपदानं च यद्यपि 'कृत्वा तु पार्वणश्राद्धम्" इत्यभिधाय 'ततोऽपराद्धसमये" इत्यादिराजकर्त्तन्याभिधानमध्ये—ं, "दीपमालाकुले रम्ये विध्वस्तान्यसंचये। प्रदोषे दोषरद्विते शस्ते दोषागमे शुमे"॥

इत्यभिधानात्सर्वेरिप श्राद्धानन्तरं कर्त्तव्यमिति प्रतीयते। श्राद्धिने प्रदोषव्यापिन्यां च तस्यां तत्संभवत्येव। तथापि यदा पूर्वेद्युरेव प्रदोषव्यापिन्यमात्रास्या श्राद्धयोग्या च (१) द्वितीयदिने तदा पूर्वेद्युरेव प्रदोषे लक्ष्मीं यथाविभवं पूर्जायत्वा दीपदानं च कृत्वा ब्राह्मणादिभ्यश्च भोजनं दस्या स्वयं बान्धवैः सह भोजनं कार्यम्

"दिवा तत्र न भोक्तव्यमृते बालातुराजनात्। प्रदोषसमये लक्ष्मी पूजियत्वा यथाक्रमम्॥

<sup>(</sup>१) तिथित्रयसाध्यमहोत्सवद्वितीयदिन इति भाषः।

दीपवृक्षास्तथा कार्याः शक्तवा वेकगृहेषु च इत्यभिवाय'वाह्मणान् भोजियत्वादौ संभोज्य च बुमुक्षितान् ।
अतंकतेन भोक्तव्यं नषवक्षोपशोभिना ॥
किर्ण्यां वेवदिग्येख निवृतिर्वान्यवैः सह"।

इत्यादित्यपुरागेऽभिधानात्।

विधेयत्वेऽपि कालविरोधे कमस्यानादृत्यत्वात्।
वस्तुतस्तु स्वकालप्राप्तश्राद्धानुवादात् कमस्यात्राविधानमेव।
स्रोत्सर्गिकाखण्डतिथेरेव प्रायोध्यवद्वारिवषयत्वेन तस्य प्राप्तत्वात्।
उल्कादानमपि प्रदेष एव ज्योतिर्प्रन्थे विहितं तत्रेव कार्यम्।

'तुलासंस्थे सहस्रांशी प्रदोषे मृतदर्शयोः। उल्काहस्ता नराः कुर्युः षितृष्णं मार्गदर्शनम्'॥ इति। स्पष्टं च पूर्वाप्राह्यत्वमुक्तं सत्रेष।

"श्रमावास्या यदा राजी दिवामागे चतुर्दशी। पूजनीया तदा लक्ष्मीविशेया सुखरात्रिका"॥ इति। प्रतिपद्यपि दीपावलीत्वात्प्रातरम्यङ्गकानं छत्वा द्यूतादि कर्त्व्यम्।

"तस्माद् धूर्तं प्रकर्त्तव्यं प्रभाते तत्र मानवैः।
तिस्मिन् धूर्ते जयो यस्य तस्य सम्बत्सरं शुमम्।
पराजये विरुद्धं तु लब्धनाशस्ततो भवेत्॥
श्रोतव्यं गीतवाद्यादि स्वतुलितैः स्वलङ्कृतैः।
विशेषवश्च मोत्तव्यं प्रशस्तवांन्धवैः सह ॥
तस्यां निशायां कर्त्तव्यं शय्यास्थानं सुशोमनम्।
गन्धैर्वस्त्रैस्तथा पुष्पेरत्नेर्माव्येरलङ्कृतम्॥

विमुजं देत्यराजानं कारियत्वा नृषः स्वयम्। गृहस्य मध्ये शालायां विशालायां ततोऽचेथेत्"॥

इति रात्रेः कासत्यामिधानात्सर्वेषामपि तत्र स प्य कासः । शुक्रतगडुलनिर्मिता प्रतिमापि तादृष्येव ।

यल्युद्देशेन दीपदानमुक्तं धामनपुराखे धामनकक्तं कवलियरदान-व्याजेन कास्तिकगुक्रपक्षमधिकत्य—

'धीर प्रतिपदं प्राप्य तब भावी महोत्सवः। तत्र त्वां नरशार्द्ल हृष्टाः पुष्टाः स्वलंकृताः।। श्रध्यदीपप्रदानेन श्रचं यिष्यन्ति मानवाः। बालिराज नमस्तुभ्यं विरोचनसुत प्रभो॥ भविष्येन्द्र सुराराते पूजेयं प्रतिगृह्यताम्" इति।

इयं च प्रतिपद्वलिप्जने पूर्वविद्धा प्राह्या कालब्यामिलाभात्। "प्रतिपद्दाप्यमावास्या" इति युग्मवाक्पात्।

"आवशी दुर्गनवमी दुर्वा चैव हुताशनी। पूर्वविद्धेव कर्त्तच्या शिवरात्रिर्वलेदिनम्"॥ इति वृह्यमवचनाथा।

यद्यपि गवां पूजनं क्रीडनं चार्येव प्रतिपदि "नन्दोदये तु तर्वेव पूजयेत्सुरमीस्तया" इति "स्वियः क्रीडन्यमावास्यां गावो नन्दासु कार्तिके" इति च विद्वितं तत्रापि सा पूर्वविद्वेव प्राह्मा।

"प्रतिपद्दर्शसंयोगे क्रीडनं तु गवां मतम्। परिवर्डेषु यः कुर्यात्पुत्रदारधनक्षयः॥ या कुहः प्रतिपन्मिश्चा तत्र गाः पूजयेश्रूप। पूजने त्रीणि वर्द्धन्ते प्रजा गावो महीपतिः ॥ इति देवलवचनात्। नन्दा प्रतिपत्तत्सम्बन्धिन्युद्ये सुर्योदयोपलक्षिते प्रातःकाले। यद्यव्येतद्वचनात् "पूर्वाहे कीडनं गवाम्" इति वचनाक तस्कालप्या-पिन्युत्तरा प्रतिपद्गाक्रीडनादौ प्रतिभावि । तथापि —

"गवां की डादिने यत्र रात्री दृश्येत चन्द्रमाः। सोमो राजा पश्चन् हन्ति सुरभीपूजकं तथा"॥

इति देवलेन निषिद्धत्वात्सा तत्र न प्राष्ट्या। श्रत एव चन्द्र-दर्शनाभावे कचिदुत्तरापि तत्र ग्राह्यत्वेनोका।

'त्रियामगा दर्शितिथिर्भवेखेत्साई त्रियामा प्रतिपद्धिवृद्धौ। दोपोत्सवे ते मुनिभिः प्रदिष्टे श्रतोऽन्यथा पूर्वयुते विधेये"॥ इति। पुराणसमुख्येऽपि—

"वर्द्धमानतिथो नन्दा यदा सार्द्धत्रियामिका। द्विताया वृद्धिगामी स्यादुत्तरा तत्र चोच्यते"॥ इति।

उत्तरा नन्दा। तत्र गोकीडनादौ। पूर्ववचनेऽपि दोपोत्सव-परेनेदमेच गृग्रते। तत्र कालानुत्रहलाभात्। न तु बलिपूजादिकाल-बाज्यसङ्गत्। चन्द्रशिनाभावलामार्थसादि जियामोकिसामर्थाच।

"कार्त्तिके शुक्कपक्षे तु विधानद्वितयं भवेत्। नारीनीराजनं प्रातः सायं मङ्गलमालिका" ॥

इति ब्रह्मगुराणोक्तं तु कर्मद्रयं स्वल्पायामिष द्वितीयायुक्तायामेव प्रतिपदि कर्त्तव्यम् ।

'लभ्येत यदि वा प्रातः प्रतिपद्घटिकाद्यम्। तस्यां नीराजनं कार्यं सायं मङ्गलमालिकाम्॥ प्राधिवनान्ते यदाद्शें नारीनीराजनं भवेत्। नारीणां तत्र वैघव्यं देशे दुनिक्षमेव च॥

## की मुद्दीका सिवेचनम्।

कासिके शुक्र गक्षादावमावास्याधरीद्वयम्। देशमङ्गमयाचेव कुर्यान्मङ्गलमानिकाम्"।

इति देवींपुराणगतान्वयध्यतिरक्षवचनाचेति। कविनकीनुद्री-तिथित्रयपूर्वमावित्रयोदश्यामपि यमाय दोपदानमुक्तम्।

"अश्वयुक्त न्णपक्षेत् तु त्रयोदश्यां निशासुके। यमदीपं बहिद्धादपमृत्युविनश्यतिः"। इति।

तम्बोऽप्युक्तः—

'मृत्युना पाशद्राह्यां कालेनामलया सह। त्रयोदश्यां दीपदानात्स्यंजः शीयतां नमः"॥ इति।

ग्रत्र चतुर्वश्यमावास्यादिकर्त्तव्योत्कादीपदानस्थमोद्भादिषु मन्त्रादिविशेषः प्राच्यनिबन्धे । तत्रोक्काप्रहरो मन्त्रः—

"शस्त्राशस्त्रहतानां च भूतानां भूतदर्शयोः। उज्ज्वलज्योतिषा देहं दहेयं ब्योमवहिना"॥ इति।

तद्दाने--

'आग्निद्याश्च ये जीवा येऽप्यद्य्धाः कुले मम्। उज्लबस्योतिषा स्प्यास्ते यान्तु प्रमां गतिम्' ! इति ।

तद्भिसर्जने-

'यमलोकं पक्तियज्य आगता ये महालये। उज्ज्वलज्योतिया बतर्भ प्रपश्यन्तो क्लन्तु ते"॥ इति।

लक्ष्मीपूजानन्तरं प्रार्थना—

"नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरित्रिया। या गतिस्त्वत्प्रप्रजानां सा मे भृषास्वदर्चनात्"॥ इति। "सुखराज्यां प्रदोषे तु कुबेरं पूजयन्ति षे। धनदाय नमस्तुभ्यं निधिषद्याभिषाय च॥ भवन्तु त्वत्प्रसादानमे धनधान्यादिसम्पदः" इति।

दीपदाने-

"श्रशिज्योंती रविज्योंतिश्चन्द्रो ज्योतिस्तथैव च। उत्तमः सर्वज्योतीनां दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्"॥ इति। भविष्ये—

"सुखरात्रेष्णः काले प्रदीपोज्ज्विलतालये। सर्वान् वन्धूनवन्धूंश्च वाचा कुशलयार्चयेत्।। प्रदीपवन्दनं कार्यं लक्ष्मीमङ्गलहेतवे। गोरोचनाक्षतं चैव दद्यादङ्गेषु सर्वतः॥ विश्वकपस्य मार्यासि पद्मे पद्मालये शुभे। महालक्ष्मि नमस्तुभ्यं सुखरात्रं कुरुष्व मे॥ वर्षाकाले महाघोरे यन्मया दुष्कृतं कृतम्। सुखरात्रिप्रभातेऽद्य तन्मे लक्ष्मीर्व्यपोदृतु॥ या रात्रिः सर्वभूतानां या च देवेष्ववस्थिता। सम्वत्सरप्रिया या च सा ममास्तु सुमङ्गला॥ माता त्वं सर्वभूतानां देवानां सृष्टिसंभवा। आख्याता भूतले देवि सुखरात्रि नमोऽस्तु तेण॥ इति।

वीपावलीप्रतिपदुत्तरयमद्वितीयाख्यद्वितीयाकृत्यं लिङ्गपुराखे—

"कार्त्तिके तु द्वितीयायां शुक्कायां भ्रातृपूजनम्। या न कुर्याद्विनश्यन्ति भ्रातरः सप्तजन्मसु"॥

तस्या इति शेपः। भविष्योत्तरे तु —

"प्रथमा श्रावणे मासि तथा भाइपदे परा। तृतीयाश्वयुत्ते मासि चतुर्थी कात्तिके भवेत्। थावरो कलुया नाम तथा भादे च गीर्मला । याश्विने प्रेतसंचारा कात्तिके याम्यका मता' ।

इति चतस्रो द्वितीया उपक्रम्य प्रथमायां कि कित्यायश्चित्तं द्वितीयायां सरस्वतीपूजां तृतीयायां श्राद्धं कर्लंब्यत्वेन सूर्वायत्वा चतुर्थ्यामस्यां कर्लब्यमुक्तम्।

'कार्त्तिके शुक्कपक्षे तु द्वितीयायां युधिष्ठर । यमो यमुनया पूर्व भोजितः स्वगृहे स्वयम् ॥ श्रतो यमहिक्षीया सा श्रोका लोके युधिष्ठिर। अस्यां निजगृहे पार्थ न भोकन्यमता बुधेः ॥ यन्नेन भगिनीहस्ताद्भोक्तव्यं पुष्टिवर्द्धनम् । दानानि च प्रदेयानि भगिनीभ्यो विशेषतः ॥ स्वर्णालङ्कारवस्त्राणि पूजासत्कारभाजनैः। सर्वा भगिन्यः संपूज्या स्रभावे प्रतिपत्रकाः 🏗 पितृब्यमगिनीहस्तात्मथमायां युधिष्टिर। मातुलस्य सुताहस्ताद् हितीयायां तथा नृप ॥ पितुर्मातुः स्वसुः कन्ये तृतीयायां तयोः करात्। भोकव्यं सहजायाश्च भगिन्या हस्ततः परम्॥ सर्वासु भगिनीहस्ता दोकच्यं बसवर्द्धनम् यस्यां तिथी यसुनया यमराजदेवः संभोजितः प्रतिजगत्स्वस्सौहदेन ॥ तस्यां स्वस्करतलादिह यो भुनिक प्राप्नोति रत्नशुभगं धनमुत्तमं सः"॥ इति ।

#### अन्यत्रापि-

"यमं च चित्रगुतं च यमदूतांश्च पूजयेत्। श्रघंश्चात्र प्रदात्यो यमाय सहजद्येः॥ पहेदि मार्तगड्ज पाशहस्त यमान्तकालोकधरामरेश । भ्रातृद्वितीयाकृतदेकपूजां गृहाण चार्ध्यं मगवश्रमस्ते ॥ धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनायजः। पाहि मां किह्नरैः सार्द्धं सूर्यपुत्र नमोऽस्तु ते ॥ यमस्वसर्नमस्तेऽस्तु यमुने लोकपूजिते। वरदा भव में नित्यं सूर्यपुत्र नमोऽस्तु ते? ॥

इति यमुनापूजानन्तरं तत्प्रशामः।

श्रीतपश्चका मित्रभगिन्य इति हेमादिः। चित्व्यभगनी चित्व्य-सम्बन्धेन भगिनी चित्र्व्यक्रन्यस्यर्थः। सहज्रह्यैर्स्रात्भगिनीभाः।

प्रातश्चन्द्रोद्ये वास्ते येषा रुष्णचतुर्दशी । संवाम्यङ्गाप्तवे प्राह्मा पूर्वा वा यदि वोत्तरा॥ यश्वतुर्दशसंश्वाभिस्तदनन्तरमीरितम्। यमस्य तर्पग्रं तश्च कार्यं तश्चेव यत्पुनः॥ दीपदानं तथेवेह विहितं रजनीमुखे। प्वतत्कमयोग्यायां संमन्त्रमाम्यास्य शातरेव समाप्तायां त्यक्तवा कालबलात्कमम्। प्रदोषे वर्त्तमानायां पूर्वस्यामेव संमतम् ॥ प्रातश्चनद्रोदये वापि यदा न स्याहिनहये । तदाद्यदिनगा अवा गौणकाले यताऽस्ति सा॥ दिनद्वये तत्र सती पूर्णस्वात्प्रथमा मता। लक्ष्मीवृज्ञादीपदानात्वमावास्याप्रदोषगम्॥ श्राद्धैतत्कर्मयोग्यायां संभवक्रममप्यदः। प्रदोषगायां पूर्वेद्यः पूर्वस्यामेव पूर्ववत् ॥ बलियुजा प्रदोषे या शुक्कोर्जप्रतिपद्गता। कर्त्रचा पूर्वविद्यायां सा कालच्यातितो नरेः।;

, उस अह

गोक्रोडनादि तर्रव यदुक्तं तक पूर्वनः।
क. यं पौर्चाह्निकमाप निषेधम्बन्ददर्शने ॥
अत वच यदा सार्द्धियामामितपद्भवेद् ।
पूर्वत्र च त्रियामामा परत्रेव तु तक्तदा ॥
नारीनीराजनं प्रातः सायं मङ्गलमालिका ।
तत्रेवोक्तं द्रयं यक्तदृद्धितीयायुजि तक्तिथी ॥
कार्य मृहुकैमात्रावामपि स्यादिति निर्श्यः ।

# अथहोलिकाकाल विवेचनम्।

यश्चकाल्गुनपौर्णमास्यां प्रदोषे शुष्ककाष्टकरीषसंचयस्य राक्षोघ्नेर्मन्त्रैरियना दीपनं किलिकिलातालशब्दपूर्वकं तस्याग्ने शिः-परिग्रमणं निःशङ्कनानाविधभगोलङ्गनामकीर्तनिमश्चं हास्यगानादि वालानां परस्परं दाहखद्दगयुद्धादीत्येषं हणस्त वुत्तरप्रतिपदि च—

"वन्दितासि सुरेन्द्रेण ब्रह्मणा शङ्करेण च। अतस्त्वं पादि नो देवि विभूते भूतिदा भव"॥

इति मन्त्रेण प्रातःकृत्यानन्तरं होलिकाविभृतिवन्दनमित्येवं— रूपस्तिथिव्यसाध्यो होलिकोत्सवो भविष्योत्तरेऽभिहितस्तत्र पौर्ण-मासीपूर्वविद्धेव प्राह्या युग्भवाष्यात्।

'श्रावणी दुर्गनवमी दूर्वा चैच हुताशनी। पूर्वविदेव कर्त्तव्या शिवरात्रिक्लेदिनम्'।

इति बृहद्यमवचनाश्च। हुताशनी होतिकापृशिमा। "पूर्वविद्धा प्रकर्सव्या फाल्गुनी पृश्चिमा सदा" इति शिवरहस्यसम्बादात्।

होतिकादीपनं च प्रदेषि कार्यम्। तथा च पृथ्वीचन्द्रोद्ये वुवांसो वचनम्—"निशागमे तु पृथ्येत होतिका सर्वतो मुखैः" इति। तत्र भद्रायां सन्यां तु न कर्त्तव्यम्। "भद्रायां दीपिता होला राष्ट्रभङ्ग करोति वै। नगरस्य च नैवेष्टा तस्मानां परिवर्जयेत्"।

इति पुराणसमुख्यवचनात्।

''भद्रायां हे न कर्त्त श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी नृपति हन्ति श्रामं दहति फल्गुनी''॥ इति स्पृत्यन्तराच ।

एवं सित भद्रायां विहितं कार्यं होलिकायाः प्रपूजनिमत्यादि-निवन्धाभासवचनं हेयम्। तथा च सित येव प्रदोषे वर्त्तते पूर्वा परा वा सैव प्राह्मा। तत्र पूर्वस्यां प्रदोषे भद्राया श्रसत्त्वे सम्यगेव। यदा तु तत्र भद्रा भवति तदा "शेषः स्योदयः स्मृतः" इति परिभाषित-स्योदयात्पूर्वं भद्रान्तं प्रतीक्ष्य होलिकादोपनाय यदि कश्चिद्पि कालो लभ्यते तदा प्रदोपातिक्रमेऽपि तत्रैव तत्कर्त्तव्यम्।

'राकायामद्वयाद्ध्वं चतुर्दश्यां यदा भवेत्। होलां भद्रावसाने च होलिकां तत्र दीपयेत्"॥ इति पुराणसमुश्चयवचनाश्च। निशीधान्ते निशीधोत्तरम्। एवं सति—

"मध्यराजमितकस्य विद्येः पुष्छं यदा भवेत्। प्रदोषे ज्वासयेद्विह्नं सुखसीम स्यदायकम्॥ प्रदोषानमध्यराज्ञान्तं होलिकापूजनं शुभम्"।

इत्यादिनिबन्धाभासवचनं हेयम्।

यदा तु पूर्वत्र भद्रारहितः कालो न लभ्यते। उत्तरिने च सूर्यास्तात्पूर्वमेव पूर्णिमा समाप्ता। तदा भद्रापुच्छे ज्यौतिषिक-प्रसिद्धे पूर्वदिन एव तत्कार्यम्।

"पृथिव्यां यानि कार्याणि शुभानि त्वशुभानि च। तानि सर्वाणि सिड्यन्ति विष्णुच्छे न संशयः"॥ इति तल्यचनात्। यदा त्वस्मिनेव विषये उत्तरा पौर्णमासी सार्व्यामत्रयमिता ततोऽधिका चा प्रतिपद्यांतरिने वृद्धिगामिनी तदा प्रतिपत्यदोष एव न पौर्णमास्युत्तरमाधिनी होलिका दीपनीया न तु पूर्वराजै विष्युच्छे। तथा च भविष्योत्तरे—

"सार्डधामत्रयं पूर्णा द्वितीये दिवसे यदा। प्रतिपद्वर्घमाना तु तदा सा होलिका स्मृता" ॥ इति।

तथा च या पूर्वप्रदाये सत्यप्युत्तरप्रदोषेऽिय तत्रैव वा कृत्यों तदेकदेशे या वर्तते सा सुनरामुत्तरा प्राह्या। पूर्वरावेर्भद्राच्यासत्वा-दुत्तरत्र प्रदाये लाभाषा। पूर्वितं च पूर्वविद्याप्राह्यत्वमुत्तरत्र प्रदाया-स्पर्शे वृद्धयमावे च।

न चैवं कालव्यामिशास्त्रादेव तिन्सहेव्यंथे विशेषववनमिति चाच्यम्। पूर्वदिनेऽपि प्रदोपास्परें प्रतिपद्धृद्धयमावे च सार्थक्यात्। तत्र पूर्वरात्रौ भद्रारहितदीपनकालालामात्प्रदोषहत्येषु च नकः-भाजनादितत्पूर्वमाविनः सायाहस्य गौषकालत्वदर्शनात्मितिपत्क्षये-ऽप्युत्तरिदने तत्प्रसकः सत्त्वात्। तत्र पूर्वरात्रावेव भद्रापुच्छे तदलामेऽपि चा तत्कर्त्वयत्वार्थं पूर्वविद्धामाह्यत्वचचनम्। प्तादृश-विषयमेव च—

''दिवा भद्रा यदा राजी राजिभद्रा यदा दिवा। सा भद्रा भद्रदा यस्माइद्रा कल्याणकारिकी''

### इति ज्यौतिषिकवयनमिति।

न च यदा पूर्वा रात्रिः सर्वा भद्राव्याप्ता, उत्तरितप्रदोत्तभ्र पौर्णमासीशेषयुक्तोऽपि प्रस्तचन्द्रोदयादात्रिप्रथमघटिकायामेष वा चन्द्रप्रासाद्रप्रहणाकान्तस्तदा "सर्वेषामेष वर्णानां स्तकं राहुद्रशंने" रत्यगुचित्वात्वथं तत्र तद्रनुष्ठानमिति वाच्यम्। तत्तरमेष "द्धान्या कर्माण कुर्वीत श्रुतमन्नं विवर्जयेत्' इत्यभिधानात्कानोत्तरं नित्य-नैमित्तिकेष्वधिकाराविधातात्। न च तत्र प्रहणिनिमित्तकानामेव कर्मणां ग्रहणम्। "स्मार्तकर्मपरित्यागो राहोरन्यत्र सूतके" इति तत्र सर्वस्मार्तावश्यककर्मणां प्रसवात्। राहोः स्तकादिति हेमाद्रिः। श्रुतो ग्रहणे वेधप्रभृतिभोजनं ग्रहणान्तरितपकोपयोगश्च निषिद्धो नान्यत्किश्चित्। काम्यानि तु महावेधप्रभृत्येच निषिद्धानीति।

प्रदोषव्यापिनी प्राह्या परा पूर्वोक्तफाल्गुनी।
होलिका दीपने पूर्वा प्रदोषो यदि भद्रया॥
ह्याप्तस्तदा पुरा स्योद्यतः परिभाषितात्।
तन्मुको यदि लभ्येत कालस्तत्रापि दीपनम्॥
श्रलाभे विष्टिपुच्छे तत्पूर्णिमा यदि त्क्तरा।
सार्द्रयामत्रयमिता प्रतिपद्वृद्धिगामिनी॥
तदोक्तरा प्रदोषे तत्प्रतिपद्यंय चान्यथा।
पूर्वस्थामेव भद्रान्तरपि स्यादिति निर्णयः॥

इति श्रीसम्राद्स्थपतिरघुनाथबाजपेययाजिकतौ नानातिथि-साध्यकौमुदीहोलिकोत्सवनिर्णयः।

## ग्रथ श्राह्यकालिववेचनम्।

श्रथ श्राद्धतिथिनिर्णयः। तिश्चर्णयश्च वेलाह्मपश्चाद्धकर्मकाल-श्चानाधीनः। बेला च तत्त्वद्धाद्धमेद्देन व्यवस्थितेति श्चाद्धमेदा निरूपणीयाः। तत्र पार्वणैकोदिष्टक्षपण द्विविधे श्चाद्धे। पार्वणमेदा-स्तावत्। तत्र याह्मवल्काः—

"अमावास्याष्टका वृद्धिः हुष्णपक्षोऽयनद्भयम्। दृष्यं ब्राह्मणसंपत्तिविषुवत्सूर्यसंक्रमः॥ स्यतीपातो गजच्छाया प्रहणं सन्द्रसूर्ययोः। श्राद्धं प्रति रुचिश्चेव श्राद्धकालाः प्रकीसिताः"॥ इति ॥

ग्रष्टकाशब्दः कर्मनामधेयमप्यत्र तद्धिकरण्कालपरः पूर्वीतरनिथ्योरुपलक्षणं च। तेनामावास्याष्टकारुष्णपक्षव्यतीपातगजब्दायानां मुख्यमेव कालत्वम्। वृद्धिसंक्रमद्रव्यादिसंपद्प्रद्दण्यचीनां
तु सक्षान्निमत्तम्तानां तदुपलक्षण्य्वेन। श्रत्र च वन्तनेत्
कविद्वित्तिस्य श्राद्धकर्मणः आलमात्रसम्बन्धः क्रियने। "य इष्ट्या"
इत्यादिवचनेनवेष्ट्यादीनाम्। श्रस्यां स्पृतौ कालानालिक्षितम्य श्राद्धकर्मण् इष्ट्यादेरिव कविद्विधानान्। तथात्वे च सार्यं च प्रातश्च ज्ञहोतीतिवत्सकृत्ययोगासंभविद्यवेशानेककालसमुख्ययक्षेताभ्यासमात्रापत्तेः। स्मृत्यन्तरगनांस्तत्तच्छाद्विधीनपेश्य तत्करणस्य च तत्तत्कालविशिष्टानामेव नेषां तत्र विधानेनासंभवान्। श्रनुवादमात्रस्य च संभवति विधावन्याव्यत्वात्तद्भावे चैति कर्त्तव्यनानाकाक्ष्रशेनोत्तरतद्विधानानुवपत्तेः।

तेनानया वाचोयुक्त्या विशिष्टिविधिरेवायम्। एते श्राद्धकाला एतेषु कालेषु श्राद्धं कुर्यादित्यर्थः। तत्र च विध्येकत्वेऽिष एककर्मान्संभविष्ठवेशानेककालवशेन संख्यान्यायेन न्यायसुधाकरमते सिद्धधे-दिष यावत्कालं श्राद्धभेदो "यदाग्नेयः" इत्यत्राग्नेयभेद्वत्। मुक्यमते तु न सिध्यतीति वस्तुनोऽत्र वाक्यतन्त्रतामात्रम्। पर्यवसानगत्या तु विश्विभेद् एव यावत्कालम्। कालानां विश्वयत्वेन गुणुभावेन चेकविध्यनुप्रवेशसंभवेऽिष निमित्तानामतथात्वेन तदसंभवात्त्रदंशे विधिभेदस्यावश्यकत्वात्तिन्मश्रत्वाद्ध कालानां तत्रापि तदौचित्यात्। तद्वेदे च विद्यतस्य विधानायोगात्प्रति विधिभेद एव श्राद्धानाम्।

स्मृत्यन्तरेषु च भिद्यभिद्यप्रकरणगर्तः कालादियुक्तविधिभिः स्पष्ट एव भेद इत्यत्रापि तदेकवाक्यतालाभाष तथैत युक्तम्। एत्रमेषं ज्ञानीयकेष्वन्येष्वपि वन्नमेषु द्रष्ट्यम्। गौतमीयेऽपि—"श्रमावास्यायां पितृभ्यो दद्यात्, पञ्चमीत्रभृति बापरपक्षस्य, यथाश्रद्धं सर्वस्मिन्चा, द्रव्यदेशब्राह्मणसंनिधाने वा कालनियमः" इति त्रिभिः स्त्रैविधास्यमानानां त्रयाणां श्राद्धानां तदुपलिक्षतानां चान्येषामपि सद्दोपक्रममात्रम्। "श्रथ श्राद्धम्"इति, "साह्साः साद्यस्काः, "श्रथेष्ट्ययनानि"इत्यादिवत्। श्रतपत्र दरदत्तेनः तद्वषाख्यावसर एव पञ्चविधं श्राद्धं प्रपञ्चेन दिशतम्। न तु विधिः। श्रत एव नैकफलत्वं नाप्येकप्रयोगत्वं वश्यमाणश्राद्धानाम्। सदोप-क्रमप्रयोजनम् च। "श्रथेतन्मनुः श्राद्धशब्दं कर्म प्रोवाच प्रजानिः-श्रेयसाय" इत्यापस्तम्बीयवन्नार्थवादत्वं स्तुत्यप्रतीतेः। किन्तु "शक्तितः प्रकर्षेद् गुणसंस्कारविधीनन्नस्य" इत्यादिवश्यमाणधर्माणां सोधारएयम्।

न च गौतमोक्तानां ब्राह्मण्विशेषविधिषिषिषिषादिक्षिष्रधर्माणां साधारण्येऽपि काचित् क्षतिः। ऊ ब्राधिविषयभूतानामसंभवत्सा-मानविष्यानां होमपिणडदानां तेनानुकरेव।

यद्वा (१) निकायित्वसिद्ध्या साद्यस्कादिवच्छाद्धशब्दवत्वाद्धा पूर्व-दर्शश्राद्धविध्यन्तस्योत्तरेऽप्यपरपक्षश्राद्धादिष्वतिदेशसिद्धिरेव प्रयो-जनमस्तु । इष्यते हि मनुयाञ्चवल्कादिस्पृतिषु मन्स्यमार्कग्रहेयादि-पुरागेषु च बहुषु धर्मनिवन्धनेषु श्राद्धशब्दवत्त्वक्षपात्कचिद्देवतादि-सामान्यक्षपाद्धि चोद्नासामान्यात्सर्वश्राद्धेषु दर्शश्राद्धविध्यन्ता-तिदेशः।

<sup>(</sup>१)—"साहस्राः साद्यस्ताः" इत्येवमेकसंज्ञायोगिनो यागास्ते संघात-रूपनिकाययोगान्निकायिन उच्यन्ते। तेषां य पवैको धर्मवान् तस्याधर्मकेषु प्रवृत्तिः। षकसंज्ञायोगित्वसादृश्यात्" इति भाष्ट-दीपिकायां खर्डदेवेनोकम्।

शाबरमाध्ये च निकायिनामतिदेशस्य बिवरणं विशिष्यः विहिनम्। यथा—'निकाय इति संघात श्रीसराधर्यणावस्थित उच्यते

केणुन्तिनेत त्रातीयापस्तम्बीयादिस्बेष्वपरक्षभाद्धिध्यन्ता-तिदेशोऽभिमनः। तेषु नत्रेय धर्मोपदेशात्।

यसु मेघातिथिना "श्राद्धशब्दोऽमानास्यायां विदित पर्व पिएडदानब्राह्मणभातनादिरूपे कर्मणि मुख्योऽन्यत्र तु नित्यश्राद्धारी । मासाश्चित्रेत्रे तक्छब्दगद्धणा धर्मातिदेशः सर्वश्राद्धेषु दृत्युक्तम् । तच्छाद्धं द्विविधं पञ्चविधमप्रधिधं द्वादशन्धिमित्यादिमुख्यतयैव

स एपां ते निकायिनः। यथा 'साहस्राः साद्यस्काः" तेषां पूर्वं स्य के विद्धमां श्राम्नाताः। उत्तरे त्वधमंकाः। तत्र विन्त्यते। कि ज्योतिष्टोमस्य विध्यन्त उत प्रथमस्य निकायिन इति। श्रव्यके-चोदनाङ्योतिष्टोमस्य इति प्राप्ते उच्यते। निकायिनां च पूर्वस्योत्तरेषु प्रवृत्तिः स्यात्। कुतः निकायित्यसामान्यःत्। साहस्राणां साद्यकः सामान्यात्। साद्यक्काणां साद्यकसामान्यात्। पर्वं सर्वत्र पूर्वस्मिन् च साहस्रे सहस्रं दक्षिणामास्रायोत्तरिस्मन् द्शंयति "याद्यस्य साहस्रस्य उत्तरा गौः समाहिता भवति। तावदस्माद्योकात् असौ लोकः" इति, तथा पूर्वस्मिन् साद्यस्के 'साएडस्थिनत्सरः सोमक्यणः स्पर्धमानाम्' इत्यास्रत्य उत्तरिमान्निय तमेव दर्शयति। 'स्त्री गौः सोमक्यणौ ज्यावृत्ता हि एषां स्पर्धिता' इति। तस्मात्पूर्वस्योत्तरेषु धर्मः"। इति।

तत्र साइस्रा यागाश्चत्वारो ज्योतिः-विश्वज्योतिः-सर्वज्योतिः— त्रिरात्रसिमत-नामभिरभिधीयमानाः एकाहाः सहस्रगोदक्षिणात्वेन साहस्रा इत्युच्यत्ते। स्रत्र तृतीयः साहस्र उपध्यसंस्थः, इतरेऽग्नि-ष्टोमसंस्थाः। साद्यस्त्रास्तु सद्यो दीक्षादियस एव क्रयप्रभृति स्रभिपवान्तं कर्म भवति येषु ते तन्नास्रोच्यन्ते। ते च पडेव। तत्र प्रथमद्वितीययोनं विशेषसंज्ञा, इतरे चत्वारः क्रमेण अनुक्री-विश्व जिच्छित्प-श्येन-एकिकसंज्ञकाः इति स्पष्टं कात्यायनश्चोतस्त्रे (२२ श्रध्याये २—३ कण्डिके)। सर्वत्र श्राद्धशब्दप्रयोगदर्शनाश्चिवन्धृभिश्च सर्वानुतृत्तश्चाद्धशब्दवाच्योः-पाधिनिर्वचनक्केशकरणाश्चातीवादरणीयम्। श्राद्धशब्दस्त्वेकेनोपा-धिना प्रवर्त्तमानः सर्वत्रेष्टिशब्दवन्मुख्य एव । स चोपाधिः श्राद्धतस्व-विवेचने निष्कक्ष्यते।

गोभिलीयान्यि "श्रथ श्राद्धममाचास्यायां पितृभ्यो द्दात्। पञ्चमीश्रभृति वापरपक्षस्य, यदहरूपपद्येत" इति स्त्राणि गौतमीयवदेवच्छेदेन व्याख्येयानि। "पञ्चमीप्रभृति वा" इति विकरणिभिधानं तु शास्त्रान्तरोक्तप्रतिपत्प्रभृतिपक्षाभिप्रायेण न त्वमावास्याभिप्रायेण। तस्यां पृथक् श्राद्धविधानात्। श्रत पव तद्धाप्यकृता तथैवोक्त्वा "प्रतिपत्प्रभृतिष्वेकां वर्जयित्वा चतुर्दशीम्" इति योगीश्वरवचनमुपन्यस्तम्।

यसु तेनैव श्राद्धशब्दं श्राद्धमनेन भुक्तमितिवच्छाद्धप्रदेयाश्र-परमङ्गीकृत्योत्तरेणैकवाक्यतयेव पूर्वसूत्रं व्याख्यातं न त्वधिकारार्थ-त्वेन पृथक्कृत्य।

यश्च गौडै:-श्राद्धशब्दमशिहोत्रवदौगिकं द्वितीयान्तं नामधेय-मङ्गोकत्य तथैव ब्याख्यातं तदस्तु नाम। सर्वधा कालविशिष्टकर्मं-विधय पवैते।

वस्तुतस्तु पृथगेव "श्रथ श्राद्धम्" इति सूत्रं विध्येकवाध्यन्वेऽ-धिकारार्थाप्यशब्दानन्वयात्। न च पिएडपितृयज्ञानन्तर्यं गार्हम्थ्या-न्तर्यं वाधशब्देनोच्यत इति युक्तम्। गृह्यसूत्रापेक्षयास्य प्रन्थान्तरत्वा-द्विशेषतस्तयोरेवानुपस्थितेश्च। पिएडपितृयज्ञानन्तर्यस्य चान्वष्टक्य-स्थालीपाकधर्मातिदेशेनामावास्यायां पिएडपितृयज्ञं विधाय "तच्छा-द्धम्" इत्युक्तवा "इतरदन्वाहार्यम्" इति गृह्येऽभिधानादनुशब्दादेव सिद्धत्वात्। पिएडपितृयज्ञप्रसङ्गेन तदानन्तर्यविधातुमेव हि स्वतन्त्रे प्रत्ये विधास्यमानस्य दर्शश्चाद्धस्य तत्र प्रश्मिकः प्रामुद्धस्य च तस्य "पश्चानमासीनम्" इति स्त्रेख प्रतिमासिकत्बिधिः पिर्डणित्यकः साहित्येन। श्रत एव 'दक्षिणाग्नौ हविषः संस्करणम्" इत्वादिना पिएडपित्यक्षस्यैवाप्रे इतिकर्र्ब्यताविशेषिधिर्न प्रसङ्घ इति न्यायेन।

एवं सित गौतमीयादिगतस्य सामान्योपकमस्याप्यधिकार-मात्रार्थत्वेन कर्मविधित्वाभावात्कालसमिन्याद्वतानामेव विशिष्ट-विधिक्रपेण तद्विधित्वात्प्रितकालं आदक्रमंभेदे सत्यमावास्यायाः कृष्णपक्षान्तरगतत्वेऽपि कृष्णपक्षश्राद्धाद्विष्ठमेव तच्छाद्धम्। अभेदे याद्ववल्क्यादिवचनेषु पृथगमावास्याग्रहणवैषथ्यापनः।

न चायनविषुवतोरिव प्राशस्त्यातिशयद्योतनार्थे तद्दप्रह्णम्।

श्रत एव निगमः 'श्रपरपक्षे यदहः संपद्यते, श्रमावास्थायां तु

विशेषेणः' इतीति वाच्यम्। (१) श्रवयुत्यानुवादवशेन तद्योतनेऽमावास्यापदान्वितस्य श्राद्धकालपदस्यानुवादवशेन हत्योतनेऽमाविधित्वेन वैद्धप्यापचेः। पुनर्विधानादेव नद्योज्यतामिति चेत्।

न। तस्यासंभवादेव। न द्यप्रवृत्तप्रवर्ष्टनात्मकं विधानमेकगोचरं पुनः

संभवति। श्रत एव विधिमेदादेव कर्मभेदः। शब्दान्तरादोनि तु

विधेः कर्मस्वरूपपरतामात्रं गमयन्तीति मेदन्यायरहस्यम्।

श्रयनविषुवतोस्तु श्राद्धस्य विधानमेव गोवलीवर्दन्यायेन । तदितरसंक्रान्तिपरेख सूर्यसंक्रमपदेन तयोस्तस्याविधानात् । स्पष्टं च गोवलीवर्दन्यायेन तस्यायनादिभिन्नपरत्वमुक्तं ग्रुक्षपाणिना । इतरसंक्रान्त्यपेक्षयाऽयनादिश्राद्धस्यावश्यकत्वकापनं तु यदीवं न स्यात्तदा कि स्यादिति परिसंख्यान्यायेनापूर्वश्राद्धविधेरेव लक्षणया समभिन्याद्दतसामान्यविधेः स्वविषयेतरविषयत्वक्केशकरस्य प्रयोजन-मात्रम् । भिद्यन्त एव चेतरसंक्रान्तिश्राद्धेभ्योऽयनादिश्राद्धानि ।

<sup>(</sup>१) अवयुन्य पृथक्ष-यानुवाद इति भावः।

यदि चालाप्यमावास्याशब्दसमिन्याहारात्कृष्णपक्षशब्दं तद्भिन-तिथिसमुदायपरं कृत्वामावास्याश्राद्धं तेन न विहितममावास्या-पदेनेव विधीयत श्रृत्युच्यते । सिद्धयायेव तथा पक्षश्राद्धादमावास्या-श्राद्धस्य भेदः । न त्वेदत्र संभवदुक्तिकम् ।

यदि हि कृष्णपक्षशब्देन सर्वासु तिस्थिषु भिष्ठान्येव श्राद्धान्येकस्यैवैतावन्तः प्रयोगा वा समुद्धित्य विधीयरंस्तदा-मावास्याशब्दसमभिव्याहारात्तद्भिष्ठातिथिष्वेव ते न विधीयन्ते। श्रमावास्यायां त्वमावास्याशब्देनैव। श्रावश्यकत्वज्ञापनं च तत्त्रयोजनिमत्युक्तिः संभवेत्। न त्वेतदस्ति। श्राद्धभेदे तावत्प्रमाणमेव नास्ति। श्रावृत्तिरिप "श्रश्वयुक्कष्णपक्षे तु श्राद्धं कुर्याद्दिने दिने" इतिवद्धीप्साश्रवणाभावात् पक्षनिमित्तकश्राद्धस्य च वसन्तिनिमत्ति ज्योतिष्टीमवत्सक्रत्करणेनैव सिद्धरेयुक्ता।

यत्तु "सर्वेष्वेवापरपक्षस्याहस्सु क्रियमाणे पितृन् प्रीणाति, कर्तुस्तु कालाभिनियमान्फर्लावशेषः" इत्यापस्तम्बवचनं तेनापि न समुचितासु सर्वतिथिषु श्राद्धं विधीयते। किन्तु पितृशीतिर्यस्यां कस्यांचिदण्यपरपक्षतिथौ श्राद्धे क्रियमाणेऽविशिष्टा। प्रतिपद्येव द्वितीयायामेवत्यादिकालाभिनियमाद्यः श्राद्धं करोति तस्य कर्नुस्तु तत्तत्कालनियमात्प्रथमेऽहनि क्रियमाणे स्त्रीप्रायमपत्यं जायते द्वितीये स्तेनाः पुत्रा जायन्ते इत्यादिः फलविशेषो भवतः त्युच्यते। ज्याख्यातं चेत्थमेव तद्धरदत्तेन।

यद्पि देवलवचनं पार्वण्याद्धमभिधाय—

"श्रानेन विधिना श्राद्धं कुर्यात्सम्वत्सरं सकृत्। क्रिश्चतुर्वा यथाश्रद्धं मासे मासे दिने दिने" इति ॥

तत्रापि 'दिने दिने' इत्यहरहः श्राद्धमुच्यते न तु दिने दिन इति वीप्साश्रत्यापरपक्षश्राद्धमवगम्यत इति ग्रलपारयुक्तिर्युक्ता। संग्वत्सरप्रक्रमात्तस्येव मासि मासीत्यत्रेव । दिने दिने इत्यवाप्यावयाम्त्रीतेः। अत प्रवापस्तम्येन नित्यश्चादः प्रक्रम्योक्तम्—"एवं सम्वत्सरम्' इति । मासि मासीत्यनेन तु मास् दुमासिकिमिन्युक्त-त्वादमावास्याश्चाद्यं वा "मासि मासि वैषम् 'श्युक्तत्वादपरप्रक्षभाद्यं वा गृह्यते। "यद्दृहः संप्येत' इति कातीयस्त्रं तु तद्दृष्ट्यां ह्याचाना-मन्त्र्येत्येतदेकवाक्यतयेव कर्कादिभिन्यां ख्यातम्। एवं गोभिक्षोयमपि "यद्दृहरुपप्येत"इति । भिन्नमि द्रव्यव्यव्यक्तम्पितित्येतत्वनम्यानिवयतया। न तु द्वयमि कृष्णपक्षे प्रकृदिनप्रविधायकम् । येन पूर्वसूत्रस्य समुच्येन सर्वितिथिविधायकता गम्येत ।

तेन सामान्यकृष्णपक्षे प्रतिपत्प्रभृतियस्यां कस्यां विस्तां ऽिष विशेषकामनायां दशस्यादियस्यां कस्यां विस्ततोऽिष विशेषकामनायाः ममाधास्यामां सक्तेष श्रादं कर्तव्यम्।

पवं च मार्गादिकण्णपक्षेऽपि शक्तस्य प्रतिपदादिस्ततो होनाः नेः पञ्चम्यादिस्ततोऽपि होनशक्तं शम्यादिस्ततोऽपि होनशक्तं शम्यादिस्ततोऽपि होनशक्तं समावास्या-मात्रं श्राद्धकाल इति वाचस्पत्युक्तेः कृष्णपक्षे प्रत्यहमिति हेमाद्रयक्ते भ मूलं चिन्त्यमेव। प्रीष्ठपद्युक्तरापरपक्षचिशेषे तु पञ्च पक्षा वश्यम्ने।

तेनात्र गोबलीवर्द् न्यायानुपपत्तेः प्राप्ते कृष्णपक्षश्राद्धे फर्लाबशेणाश्रीमावास्यायां तु विशेषेशेतिवद्मावास्याविधिरित्येवापनति । तद्ध
"श्राद्धकाक्काः" इति बहुवचनावगतपरम्परानपेक्षतन्त्रान्वयविधातकवैरूप्यापत्तरयुक्तम् । निगमवचने तु पृथिविधित्यात्रुक्तोऽपरणश्रश्राद्धः
एव फलविशेपार्थममावास्याविधिः । यद्यपि च "श्रमावास्यायामपराह्णे
मासिकमपरपक्षस्य । वायुक्ष्वद्वःसु" इति हिरण्यकेशिस्त्रे ।
ऽमावास्याया इतरायुक्तिथिशिः सह तुल्यवद्धिकल्पः प्रतीयते ।
तथापि निगमैकवाक्यतया तस्याः प्रशस्तत्वं तथापि द्रष्ट्यम् ।
एवं केश्चित्पष्ठयमाने "मासि श्राद्धमपरपञ्चस्योक्तमेऽहनि दृश्यास्तस्थीयेऽपि ।

यद्यपि तथा "पक्षस्य जघन्यान्यहानि' इत्युत्तरस्त्रेणेष तथाशन्देन "अपरपक्षस्यापराह्नः श्रेयान्" इत्युक्तश्रेयस्त्वनुकर्षणात्प्रति-पद्पेक्षया द्वितीयादीनि द्वितीयापेश्रया तृतीयादीनीत्यनेन क्रमेणा-मावास्यायाः श्रेयस्तरत्वं हरदत्तन्याख्यया सिघ्यत्येव। तथापि वस्तुतः "कृष्णपश्चे दशम्यादी वर्जयित्वा चतुर्दशीम्" इति मनुवच-नैकवाक्यत्या जघन्याहःपदेन दशम्यादीनामेवोपादानेन तेषामेव तत्र श्रेयस्त्वाभिधानात्तन्मघ्येऽपि श्रेयस्तरत्वप्रतिपादनार्थं पूर्वसूत्रम्। "त द्र्शेन विना श्राद्धमाहिताग्नेद्विजन्मनः" इति मनुवचनेक-वाक्यत्याहिताग्निविषयं वास्तु। कृष्णपक्षश्राद्धविषयत्या हीदं मनुवचनं पार्चसार्थिमिश्रेः प्राच्येश्च व्याख्यातम्। तस्मद्धिक्रमेव कृष्णपक्षश्राद्धादमावाक्याश्चाद्धम्। तस्य फलविशेषलोभेन तत्रेव कृष्णपक्षश्चाद्धादमावाक्याश्चाद्धम्। तस्य फलविशेषलोभेन तत्रेव कृष्णपक्षश्चाद्धादमावाक्याश्चाद्धम्। तस्य फलविशेषलोभेन तत्रेव

"पितृयशं तु निर्वर्त्य विष्रश्चन्द्रक्षयेऽग्निमान्। पिएडान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम्"॥ इति चन्द्रक्षयसंश्विकायाममावास्यायां श्राद्धं सिविधिकं विधाय—

"कृष्णपक्षे दशस्यादी वर्जियत्वा चतुर्दशीम्। आहे प्रशस्तास्तिथयो यथैता न तथैतराः"॥

इति पश्चात्कृष्णपक्षश्राद्धविधानात्तयोभदो दर्शितः। श्राश्च-लायनेनापि "मासि मासि चैवं पितृभ्यः" इत्यनेन पूर्वसूत्रगता-परपक्षपदानुषङ्गे गान्वपृक्यधर्मातिदेशेन प्रतिमासमपरपक्षश्राद्धं विधाय "श्रधातः पार्वणे श्राद्धे" इत्यादिना चतुर्थेऽध्याये पृथगेवा-मावास्याश्राद्धं पार्वणशब्देन प्रस्तावपूर्वकं पिण्डपितृयश्च्यतिषङ्गेण कृत्स्वविधानतया विहितम्।

यद्यपि च तत्र सप्तम्या निर्दिष्टानां पार्वणादीनां करिष्यमाण-धर्मविधानावधित्वसंकीर्त्तनरूपोहेश एव प्रतीयते न तु विधानम्। तदुपपस्यर्थमेव वैकोदिष्टस्य "आद्धमस्में द्युः" इति स्यशास्त्रगतं काम्याभ्युद्धियक्योश्च शास्त्रान्तरगतं विधानं व्याख्यातृभिर्देशितम्। तथापि पर्वणि मवं पार्वणं तथाप्येकस्मिन्नेव पर्वणि मवत्यमावास्यायां नोमयोः पर्वणोः पिएडपितृयक्षेन सह व्यतिषङ्गदर्शनादिति वृत्तिप्रन्धा-त्पार्वण्यश्चरस्य कालविशिष्टकमंविधायित्वप्रतीतिः। तस्य कालः विधायित्वामावे तद्विशेषविचारानुपयोगात्। न च कर्मनामधेय-त्वोक्तिविरोधः। कर्मनामधेययोरपि पार्वणोपांशुयाजशब्दयोरन्य-र्थतासिद्ध्यर्थे देवतोपांशुत्वविधित्वस्येष्टत्वात्। तद्वदेतस्यापि कालविशिष्टकमंविधायित्वस्येष्टत्वात्। तद्वदेतस्यापि कालविशिष्टकमंविधायित्वसंभवात्।

कर्मविष्यमावे तदीयक्रत्स्वविष्यन्तोपदेशानुपपसेश्च कर्मविषिः वार्वणशब्दः। श्चत एव च पार्वणश्चाद्धस्यैवात्र विधानं विष्डिषितु-बद्भव्यतिषङ्गधिटतस्य विष्यन्तस्यान्यत्रासंभविनस्तन्मात्रान्विषत्वात्। श्चत एवैकैकमेकेकस्य द्वौ द्वौ त्रींस्त्रीन्विति ब्राह्मणसंख्याविधेः पार्वण-मात्रविषयत्वं वृत्तिकारेणोक्तं पार्वस्येत् व वक्ष्यतीति।

काम्यादीनां तु शास्त्रान्तरस्वशास्त्रान्तरसिद्धानामेवात्रोपादानमित-देशप्राप्तपार्वणविध्यन्तसम्बन्धानुवादश्च सप्तम्या । कर्तव्यताविध्यर्थं चेति वृत्तिग्रम्थोऽपि पार्वणविषय एव । सर्वेपामत्र विध्यनाम्युपगमे सर्वान् प्रकृत्य विद्वितस्य विध्यन्तस्यातिष्ट्यादिविध्यमंत्रिशेषयदुपः देशत एव साधारग्यापत्तेः। तत्र च यदुग्रन्थविरोध्यसङ्गात् , तत्तत्कामकपसाध्यविशेषतत्तत्तिथिवारादिकपसाधनविशेषानुपादानाः च्यानुपपन्नः काम्यविधिः । मासि श्राद्धेन समंः विकल्पाभिधानाद्वि वार्यसस्य ततोः भेद , श्राश्वकायनस्त्रव्याख्यात्णां संमतः । न चैकस्मिन्नेवापरपक्षश्राद्धे प्रकारविकल्पाभिप्रायं तत् । श्रात एव हेर्माद्रणा दर्शश्राद्धस्यापरपक्षश्राद्धः देवस्ताधनेनैय तयोः

[विकल्पमतं तिरस्तम्। एककर्मत्वे हि'पिनृगन्ने आज्यालदानमकारः

विकल्यवन्मासि श्राद्धपार्वणप्रकारयोविकल्पो युज्यते न तु तद्स्तोतिः वाच्यम्।

"अन्वष्टक्यं च पूर्वेद्युमीसि मासि च पार्वणम् । काम्यमभ्युद्येऽष्टम्यामेकोहिष्टमथाष्टमम्"॥

श्राचार्येणाष्टौ श्राद्धान्युक्तानीत्यादिबहुशो भेद्व्यवहारेण तदसंभवात्। प्रकारविकल्पे समानकालत्वस्य हेतुत्वानुपपत्तेश्च । कर्मभेदेऽदृष्टार्थयोः श्राद्धयोः समानकार्यत्वे प्रमाणाभावात् कर्यं तेन हेतुना विकल्प उच्यत इति चेत्। श्रूयतामश्रोपपत्तिः। तत्तदर्थन्वादवशात्पितृतृप्तिविशेषार्थमृत्पन्नादिमासविशेषादिरूपतत्तद्दृब्यमधान्त्रयोदश्यादिरूपकालविशेषपुष्करादिरूपदेशविशेषपङ्किपावनादिरूप-पान्नविशेषोपदेशाश्च मुख्यत्वेन प्रजानिःश्चेयसायेत्युक्तत्वाच्छाद्ध-कर्तृगामिन्यपि फलें द्वारत्वेन पितृतृप्तेः श्राद्धकर्मफलत्वेन सर्वेरिप निवन्धकारेरभ्युपगतत्वात् रूप्णपक्षे पितृतृप्तिः कर्त्तव्येत्येतावनमान्नेच्छोरन्यतरकरणेनापि तत्सिद्धेर्युक्त पत्र पार्वणमासिश्चाद्धयोविकल्पः। द्वयोरपि च नैमित्तिकत्वेऽपि मासिश्चाद्धाकरणहेतुकप्रत्यवायपरिद्धारस्य च "श्चनेन विधिना श्वाद्धम्यद्वित पूर्वोद्वाद्धतदेवलव्यक्ताल्स-म्वत्सरमध्ये सकृद्दिरादिकरणेनापि सिद्धः।

मनुनाप्युक्तम् —

"अनेन विधिना आईं त्रिरब्दस्येह निर्वपेत्। हेमन्तप्रीयमधर्षासु पाञ्चयशिकमन्वहम्"॥ इति।

श्रत्र हेमन्त्रयुक्तं कुम्भस्थेऽर्केऽमावास्यायां ग्रोष्मप्रयुक्तं बृषस्थे धर्षाप्रयुक्तं कन्यास्थे इति द्रष्टव्यम्। ऋतवश्च त्यृतुसम्वत्सराभिष्मायेषा मासचतुष्ट्यात्मकाः।

"अनेन विधिना श्राद्धं त्रिरब्दस्येह निर्वापेत्। कम्याकुम्भवृषस्थेऽके कृष्णपक्षे च सर्वदा"॥ इति। मत्स्यपुरागंकवाकमधात्। यत एव केषुविद्यवनेषु
महालयापरपद्धः दनवरात्रवतयायंगंकालत्वमुक्तम्। एतस्मान्यास्यपुराणवचनादपि स्पष्टोऽमाद्यास्याक्षादस्य छण्णपद्धभाद्धाव्येदः।
दर्शक्षाद्धस्य सम्वत्सरे विराधनुद्दान्द्वणानुकल्पविधानात्। छण्णपद्धश्राद्धस्य च सर्वदेव कर्सव्यत्वविधानात्।

श्रम्योऽप्यतुक्रत्यः सर्गांशकस्य पिएडपिन्यक्षपिरड्यानेनेव लिखिनिरशिकस्य ब्राह्मणमोजनमात्रमित्येवंरूपः पार्वसासंभवे उक्तो निगमः—"श्राह्मताग्रेः पित्रर्वनिष्यदेशेव निरग्नेः पूर्णमह्मदानम्" इति। तत्राप्यशकनिरशिविषये विष्णुपुरासे—

"श्रन्तेन वा यथाशिक कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः। भोजिथिष्यति विप्राप्रधांस्तन्मात्रविभवो नरः॥ श्रसमर्थोऽन्नदानस्य धान्यमाशस्वशिकतः। प्रदास्यति द्विजास्येभ्यः स्वव्याव्यामपि दक्षिणाम् ॥ श्रत्राप्यसामर्थ्ययुक्तः कराग्रावस्थितांस्तिलान्। प्रणिपत्य द्विजाग्राय कस्मैचिङ्गप दास्यति॥ तिलैः सप्तःष्टिभर्वापि समवेतांस्तिलाजलीन्। भक्तिनम्नः समुद्दिश्य भुव्यस्माकं प्रदास्यति॥ यतः कुतिश्चत्संप्राप्य गोभ्यो व।पि गवाहिकम्। श्रमाचे प्रोणयत्रस्माव्यक्रद्वायुक्तः प्रदास्यति॥ सर्वाभावे वनं गत्वा कश्चःभूलप्यक्षंकः। स्यांदिलोकपालानामिदमुक्तः पिठिष्यति॥ न मेऽस्ति वित्तं न धनं न वान्य— च्छाद्वापयोज्यं स्विपतृत्वताऽस्मि। तृष्यन्तु भक्त्या पितरो ममेतौ

हतो सुत्तो चत्यांन मास्तस्य" ॥ इति ।

भोजियण्यतीत्यादिप्रार्थना पितृणाम्। तस्मात्सत्यप्यमाबान् स्यायाः कृष्णपक्षाविनाभावे कृष्णपक्षश्राद्धादिश्वमेव तच्छाद्धम्। एवमष्टकाश्राद्धमपि।

# ग्रएकाश्राद्धविवेचनम्।

(१) अष्टकाशब्दश्च यद्यपि स्त्रस्मृतिपुराणेषु कर्मणि कल्लिविशेषे च प्रयुक्तो दृश्यते तथापि "अष्टकाः पितृदेवत्यः"इति व्याकरणाद्यमी-ष्वष्टका इत्याद्युत्पित्तिविध्यालोचनया च कर्मण्येव शकः। काले तु तत्सम्बन्धावलाक्षणिक एव तत्रापि सत्यपि प्रचुरप्रयोगे। अत प्रवेकवचनं समुश्चितकालानुरोधेनावृत्तावप्याय्नेयवत्कर्मण एकत्वात्।

(१)—अष्टकाकर्म वैदिकेषु प्रसिद्धम्। अत्राष्टकाशब्दः कर्मवचनोऽपि कालोपलक्षकः। यथा वार्त्रशी पौर्णमासी वृधन्वती अमावास्येत्यत्र कर्मामिधायकौ पौर्णमास्यामावास्याशब्दौ कालस्याप्युपलक्षकौ। अन्यथा आग्रहायस्या ऊर्ध्वं तिस्रोऽष्टका इत्यनेन प्रतिपद्येवाष्टकाकर्म- आतिः स्यात्। तस्माद्षकाशब्देन अष्टम्युपलक्ष्यते। तथा च श्रुतिः— "द्वादश पौर्णमास्यो द्वादशाष्टकाः द्वादशामावास्याः" इति। आश्वलायनस्मृतिश्च — "हेमन्तिशिरयोश्चतुर्णमयरपञ्चाणामष्टमी- व्यष्टकाः" इति। तत्राग्रहायस्या अर्ध्वमिनद्वदैवत्या प्रथमाष्टकाप्य- चर्ठिः कर्त्रव्या। पौष्या ऊर्ध्वं वैश्वदेवी मांसैः कर्त्रव्या। लोकचिद्धि- ष्टत्वान्मांसं हेयिमिति धर्मनिवन्धकाराः। प्राजापत्या कृतीयाष्टका माध्या अर्ध्वं कालक्षकेन वास्तृकेन वा निवर्चनीया। प्रोष्टपद्या अर्ध्वं चतुर्थी पितृदैवत्या शाकाष्टका।

नीलकरहेन श्राद्धमयूखे पञ्चाष्टका उकाः। ता यथा 'हेमन्त-शिशिरयोश्चतुर्णामपरपक्षाणामधमीष्यष्टकाः' इत्याश्वलायनोक्ता-श्चतकः। भादकृष्णाष्टमी च पञ्चम्यष्टका। तथा च पाके ''वसुनामाः पिता स्वकन्यां शशापानुजन्नाह च साष्टकान्वेनोत्पन्ना' इत्युक्तेः। तकाएकानामधेयमाश्वलायनादीनां होमआद्धरपकर्मद्वयस्य कात्याय-नादीनां होममात्रस्येव। योगीश्वरवचने तु "धाद्धकालाः"रत्युक्तेः कालपर एव। स च कालोऽमाबास्यान्तमार्गशीर्यादिमास-चतुष्ट्यभाद्रपदकुण्णाप्टमीक्षपः। भाद्रपदाप्टमोक्ष्मंग्यप्याश्वरत्नायन-व्यतिरिक्तेरष्टकाशब्दप्रयोगात्। "प्रौष्ठपद्यष्टका भूयः पिनृत्नोके भविष्यसि" इति पुराणाक्ष। आश्वलायनीयानामिष प्रौष्ठपद्यां कर्म

"श्रीष्ठपद्यका भूयः पितृलोके भविष्यति। आयुरारोग्यदा नित्यं सर्वकामफलप्रदा"॥ इति।

श्राद्ध कियाको मुद्यां गोविन्दानम्देन तु तिस्रोऽष्टका इव नित्यां चतुर्थी तु काम्येति प्रतिपादितम् (पृ०२५३)। यथा—"तिस्रा-ऽष्टकाः" इत्यप्टकान्तरस्य नित्यत्वच्युद्धासार्थम्। संस्थाया म्यूनत्वाधि-कत्वच्यवच्छेदात्। तथा च वायुद्धराखे—

"वित्यदानाय मूले स्युरष्टकास्तिस एव ख। कृष्णपक्षे वरिष्ठा हि पूर्वा चैन्द्रो विभाव्यते ॥ प्राजापत्या द्वितीया स्यानृतीया चै श्वदेविकी । प्राचापूर्यः सदा कार्या मांसैः कार्या सदा परा ॥ शाकस्तृतीया कर्तव्या एव द्रव्यगता विधिः। प्रान्वप्रका पितृणां तु नित्यमेच विधीयते ॥ या चाप्यन्या चतुर्थी स्यात्तां च कुर्यादिशेषतः। प्रास्तु श्राद्धं द्विजः कुर्यात्सर्वस्वेनापि नित्यशः"॥

श्रित्रापि तिस्र एवेत्येवकारात्तिसृणामेव नित्यत्वम्। श्रत एवासु श्रीद्वमित्यर्घेन तिस्वां नित्यत्वं प्रतिपाद्य क्षिपं प्राप्तोतीस्यर्धेन चतुर्थ्याः काम्यत्वं क्रमेण प्रतिपादितम्। सा च वर्षासु कर्त्रच्या। 'वर्षास्वमेध्यशाकेश्च चतुर्थ्यामेव सर्वदाः' इति वचनान्" इति। श्रान्वप्रका श्रप्टम्या उत्तरेद्युर्भवन्ति। श्रान्वप्रका श्रप्टका श्रानु पद्माद्द भवन्तीत्यन्यप्रकाः। तादृशमेव। एतेन माध्या वर्ष प्रौष्ठपद्या श्रपरपक्षे कृत्स्नातिदेशादृष्टकाशब्दः परं तत्र नास्ति माध्या वर्षशब्देन व्यवहारात्। श्रनुष्ठानं
परं शाखाभेदेन व्यवस्थितम्। यथाश्वलायनानां "हेमन्तशिशिरयोश्चनुर्णामपरपक्षाणामष्टमीप्वष्टकाः" इति। एतेन "माध्या वर्षम्" इति च
स्त्रकारबचनाच्छकस्य पश्चसु। एकस्यां वेति पक्षाश्चयणे द्वयोः।
प्रौष्ठपदीव्यतिरिक्ताश्चतस्रोऽष्टका गोभिलोऽप्याह — "चतुरष्टको
हेमन्तस्ताः सर्वाः समांसाश्चिकिर्षेदिति कौत्सः" इति। हेमन्त इति
श्यतुंसम्बत्सराभिप्रायेण शिशिरस्यापि संग्रहः। केषांचिद्दर्शान्तफाल्गुनाष्ट्रमीत्यावेन तादृशमाद्रपदाष्ट्रमीसंग्रहेण चतस्तः। तथा च
श्रह्मपुराणे—

"पेन्द्रयां तु प्रथमायां च शाकैः संतर्पयेत्पितृन्। प्राजापत्यां द्वितीयायां मांसैः शुद्धेश्च तर्पयेत्॥ वैश्वदेव्यां तृतीयायामपूपेश्च यथाक्रमम्। वर्षासु मेध्यशाकश्च चतुर्थ्यामेव सर्वदाः॥ इति।

श्रत्र बद्यपि मांसविशेषोपादानं नास्ति। तथा वायुपुराखेऽपि—

"पित्रयदानाय मूले स्युरष्टकास्तिस्न एव च। कृष्णपक्षे बरिष्ठा हि पूर्वा चैन्द्री विभाव्यते॥ प्राजापत्या द्वितीया स्यात्तृतीया चैश्वदेविकी। श्राद्यापूर्यः सदा कार्या मांसरेन्या भवेत्तथा॥ शाक्षेः कार्या तृतीया स्यादेष द्रव्यगतो विधिः। या चाप्यम्या चतुर्थी स्यात्तां च कुर्याद्विशेषतः"॥ इति।

तथापि 'पौषे कृष्णाष्टकायां तु शाकैः संतर्पयेत्पितृन्" इति व्रह्मपुराण एव शाकाष्टकात्वेनोक्तायाः प्रथमायाः पौषमासीयत्वे-नाभिषानात्—

"शाकं तु फाल्गुनाष्टम्यां स्वयं पत्न्यपि वा पचेत्। वास्तुशाकादिहोमध्य कार्योऽपूपाष्टकावृता"॥

इति छन्दोगपरिशिष्टे च वायुपुरारो। शाकाषकारवैनाकाषा-स्तृतीयायाः फाल्गुनमासीयत्वेनाभिधानात्,

"अमाबास्याष्टकास्तिसः पौषमासादिषु विषु । तिसञ्जान्यष्टकाः पुएया माधी पञ्चव्यी तथा" ॥

इति कुर्मपुराणाच योषमाद्यकालगुनगता एव तिस्नः । चतुर्थी ह वर्पर्तुगतत्वेनाभिधानाद्भाद्रपद्दगतेत्र । पोषादित्रयं च पौर्णमास्यन्त-पक्षेण । "आत्रहाण्यामतीतायां रुष्णास्तिस्नाऽएकास्त्रधा"इति, "आत्रहाण्यामतीतायां रुष्णास्तिस्नाऽएकास्त्रधा"इति, "आत्र-हाण्या ऊर्ष्वं तिस्नोऽएकाः" इति च विष्णुधमीत्तरादिवचनात् ।

यत्तु हेमाद्रिणा वायुपुराणे मासविशेषानुपादानासिकास्ता यदि
"अग्रहायएया ऊर्ध्वम्" इति बचनाइर्शान्तमार्गशोर्यादिमासत्रयगता
एव तदा "या चाप्यन्या चतुर्थी स्यान्" इति फाल्गुनकृष्णाद्यया
ग्राश्वलायनस्वनात् "पौपमासादिषु त्रिषु इत्युक्तवान्, पौषादिश्रयमिष दर्शान्तमेवाभ्युपगतं प्रतीयते।

मदनरत्नेऽपि "अन्नहायएया ऊर्ध्व तिस्तः" इति पक्षे फाल्गुनीवर्जनं "पौषमासादिषु त्रिषु"इति पक्षे मार्गशीर्धीवर्जनम्। चतुर्धी तु व्यवहिता भौष्ठपद्यवेत्यव्यवहितत्र्यष्टकापक्षे पक्षद्वयाभिधानासयैव प्रतीयते।

तदायहायरप्यूर्ध्वचनस्य पौषादित्रयवचनस्य च हुणादि-मानप्रहर्णेनेकपक्षप्रतिपादकत्यसंभवे विकल्पमूलमेदकल्पनापादक-भिन्नार्थत्वस्यासंभवादयुक्तम्। मार्गशीर्पादिविकगतव्यप्रकापक्षे फाल्गुनकृष्णाप्रमी चतुर्थात्युक्तिस्तु हेमाद्रेरत्यस्तायुक्तेव। तथा स्ति "स्वशाखाध्यमुत्सुच्य परशाखाध्ययं तु यः। कर्त्तुमच्छति दुमेधा मार्च तत्तस्य वेधितम्"॥

इत्यादिवचननिबद्धयाक्षिकसंमतप्रमाखपरिप्रह्ण्य**बस्यः। ब्यब**् स्थितानुष्ठानवशात्।

# वृद्धिआद्विचेचनम्।

वृद्धिः पुत्रजन्म। अग्न्याधानसंग्यागादीनि श्रीतागि महादान-तडागाद्युत्सर्गदेवप्रतिष्ठादीनि पौराणानि स्त्राप्तंस्काराप्यसंस्कारा-दीनि सौत्राणि प्रहशान्तिविनायकक्षपनादीनि स्मार्तानि कर्माणिः अ। तथा च ब्रह्माएडपुरागे—

'कर्मग्यथाभ्यद्यिकं माङ्गत्ये चातिशोभने। जन्मन्यथोपनयने विवाहे पुत्रकस्य च॥ पितृकान्दोमुखाकाम तर्पयेतिघिपूर्वकमः' इति।

श्राभ्युद्धिकं स्काभ्युद्यार्थं कर्म राज्यःभिषेकनवप्रहमसमहाः दानादि। माङ्गल्यं गर्भाधानसोमन्ताद्ययनादि। श्रातिशोमन इति-सद्धिषणेन ब्राह्मण्यश्च वृद्धा जीवत्यत्यो जीवत्यजा यद्यदुपदिशे-युस्तत्तत्कुर्युः "श्रथ स्नूब्धावचा जनपद्धर्मा प्रामधर्माञ्च तान्ति-चाहे प्रतीयात्"इत्यादिस्त्रानुमतस्याचारप्राप्तस्य फलादिभिगंभिणी-कुक्षिभरणादेविवाहाद्यद्गत्रिद्रावन्दनादेश्च व्यावृत्तिः।

श्रत एवोलं मत्स्यपुरासे—'नानिष्टा तु पितृब्द्धादे कर्म घेदिक-माचरेत्"इति । कर्मप्रदोपेऽपि—

"अनिष्टु तु पित् इहाई न कुर्यात्कर्म वैदिकम्। तत्रापि मातरः पूर्व पूजनीयाः अयलनः॥ श्रायुष्याणि च शान्त्यर्थं जन्दा तत्र समाहितः। षड्भ्यः पितृम्यस्तदनु श्राद्धदानमुपक्रमेत्"॥ इति।

विष्णुपुरागोऽपि-

"कन्यापुत्रविवाहेषु प्रवेशे चैव वेश्मनः। नामकर्मणि वालानां चूड़ाकर्मादिके तथा॥ सीमन्तोष्णयने चैव पुत्रादिमुखदर्शने। नान्दीमुखं पितृगणं पूजयेत्प्रयतो गृहीं॥ इति।

पुत्रादिमुखदर्शने इत्यनेन तद्योग्यतासंपादकं पुत्रजन्ममात्रं गृद्यते न तु जातकर्म। पूर्ववचनेन वैदिककर्ममात्रे प्राप्तस्य नान्दीमुखन् भाद्यस्य केषुचित्कर्मसु पर्युदासार्थे— A POPULATION OF THE POPULATION

"नाष्ट्रकासु भवेच्छाद्धं न थाद्धे थाद्धिमध्यते। न सोष्यन्तीजातकर्मप्रोपितागतकर्मसु"॥

इति परिशिष्टचचने जातकर्मणि तिश्रिषेधात्। श्रतश्च ग्रहण-चन्नैमित्तिकश्चादं पुत्रजन्मन्यपि भवत्येष न तु कर्माङ्गम्। श्रत एय—

"निषेककाले मोमें च सीमन्तोश्रयने तथा। श्रेयं पुंसवने श्राद्धं कर्माङ्गं वृद्धिवत्कृतम्"॥

इति पारस्करवचने कर्माङ्गश्राद्धविषयत्वेन जातकर्म नोपात्तम्।

किन्तु वृद्धाविवेति पुत्रजन्मनिमित्तं श्राद्धं दृष्टान्तत्वेन पृथगेवोपात्तम्। श्रत एव च—

"यबोद्वाहप्रतिष्ठासु मेखलाबन्धमोक्षयोः। पुत्रजन्मवृषोत्सर्गे नान्दीश्राद्धं समाचरेत्"॥ इति जाबालिवजनेऽपि पुत्रजन्मेव गृहीतम्। तेन जातकर्मणि आद्मपर्युदासरक्ष दोगिववयः। तत्परिशिष्टगतत्वात्। इतरेषां तु तत्रापि तद्भवत्येव। जन्मनीत्यादि केषांचिद्रक्तिनिरस्ता बेदितव्या। वृषात्सर्गश्च काम्यः। प्रेतत्विनवृत्यर्थे "न आद्धे" इति तिक्षिधात्। आद्धशब्देन प्रमीतगतफलार्थकर्ममात्रप्रहणात्। अन्यथा पिण्ड-पितृयद्धे तत्प्रसङ्गात्। अप्रकाशब्देन च गोमिलादिस्त्रोक्तहोम-रूपाप्रकाकर्मप्रहणात्त्र पृथक्तिक्षियः।

श्रत्र च "नानिष्टा" इति सामान्यवस्नादेव विवाहादिष्यि। श्राद्धिसदौ तेषु पुनर्वचनमुपसंहारार्थम्। तेन विशेषवसनोपासंष्येषः कर्मसु वृद्धिश्राद्धं भवति नान्यत्रेति केचित्।

तत्युक्तं सामान्यवचनानर्थक्यापक्तेः। यत्र हि शाखान्तरगतत्वेन वा द्वारिवशेषसम्बन्धप्रमाणेन वा सामान्यशास्त्रमप्यर्थवद्धयित
तत्रैवोपसंहारो भवति "पुरोडाशं चतुर्द्धा करोति" "अग्नेयं चतुर्द्धाकरोति"दृत्यादौ प्रकरणानारभ्याधीतसाभदृश्यवाक्यादौ च। क चेह तथा संभवति। स्षृतिपुराणादीनां सर्वेषां सर्वान् प्रति
प्रमाणत्वेन शाखान्तरन्यायाभावात्साक्षात्कर्माङ्गत्वेन तस्य चोमयत्रापि
वाक्यीयत्वेन साप्तदृश्यन्यायाभावाद्धाः तेन केषुचित्रपुनर्धचनं
सामान्यवचनस्य प्रपञ्चमात्रं तत्रावश्यकत्वार्थं वा। श्रत प्रवाग्निहोत्रहोमवैश्वदेवादिषु केषांचिद्ववृद्धिश्राद्धाननुष्ठानं केषांचिद्धानुष्ठानम्।
येषामनुष्ठानं तद्विषयमेचेदं—

"श्रसकृद्यानि कर्माणि क्रियन्ते कर्मकारिभिः। प्रतिप्रयोगं नैताः स्युर्मातरः श्राद्धमेव च"॥ इत्युक्त्वा तादृशकर्मपरिगणनार्थं परिशिष्टवचनम्— 'श्राधाने होमयोश्चेव वैश्वदेवे तथैव च।

बलिकर्माण दर्शे च पौर्णमासं तथेष च॥

नवयक्षे च यक्षका वदन्त्येवे मनीषिणः। एकमेव मवेच्छ्राद्धमेतेषुः न पृथक् पृथक्"॥ इति। वैश्वदेवादिषु श्राद्धावृत्तिनिषेधादप्युपसंहारोः न युक्तः।

उपसंहारे तत्र आदस्येवाप्रसकेः।

# रुषणपश्चीयश्राद्वविवेचनम्।

कृष्णपक्षः सर्वोऽपि। कात्यायनोऽपि—"श्रपरवक्षे श्राद्धं कुर्वी-तोद्ध्वं वा चतुर्थ्याः"इति। तच्च सकृदेव न तु प्रतितिथ्यावर्तते "सकृत्कृते कृतः शास्त्रार्थः" इति न्यायात्। वसन्ते ज्योतिष्टोमचत्। "श्रश्वयुक्कृष्णपक्षे तु श्राद्धं कुर्याहिने दिने" इतिवच्च वीष्साया अश्रवणात्।

यश्च "पञ्चमीप्रभृति वापरपक्षस्य यथाश्रद्धं सर्वस्मिन्दा" इति
गौतमस्त्रम्। तत्रापि न सर्वस्मिक्षित्यनेन समुच्चितासु सर्वतिथिषु
श्चाद्धं विषीयते येनावृत्तिः स्यात्। किन्तु पञ्चस्याः पूर्वितिथीनामपि
श्चाद्धकास्तत्वम्। तेन कातीयसमानार्थमेच तद्पि। प्रपञ्चितं
चैतत्प्रसङ्गात्प्राक्। "यदद्दः संपद्येत" इति तु "तद्द्वविद्यानामन्त्र्य"
इत्येतदेकवाक्यतया भाष्यकारैव्यांख्यातं सक्रत्करणस्यैव द्यांतकम्।

केचित्तु "यदहः संपद्येत" इत्येतावतो विच्छित्रस्यैकाहपक्षवि-धायकत्वमङ्गीकृत्य पूर्वस्त्रयोः प्रतिपत्पञ्चमीप्रभृतिसमुधितसर्व-तिथिविधायकत्वेनावृत्तिपक्षमि शक्तविषयं मन्यन्ते।

तद्पि यत्तच्छ्रव्योः परस्परसापेक्षत्वेनैकवाक्पताया एव स्पष्टं प्रतीतेर्का शब्दाध्याहारापत्तेश्वायुक्तम्। श्रत एव 'स्रोतं ते' मन्त्रे यदि पूर्वार्द्वं यच्छ्रवः स्पादेकवाक्पतेव स्पादित्युक्तं तन्त्रे।

व्यवि (१) चतु ईशकामानतुकस्य—
" सर्वकामानामोति था उदः सदा।
प्रतिपत्प्रमृतिष्वेकां वर्जायत्वा चतुर्वशीम्"॥

इति योगीश्वरवचनं तद्यदि कृष्णपक्षनिमित्तक्षाद्याश्विततत्त-निधिरूपगुणानां फलसम्बन्धविधायकं तदा कामस्याप्येकस्मिन् कृष्णपक्षे एकतिथावेव श्राद्धम्। गुणफलानुरोधेनाश्चयानावृत्ते। श्चयं च पक्ष श्चापस्तम्बधर्मादिषु संभवति तत्रापरपक्षश्चाद्धः प्रक्रम्य तत्तत्तिथितत्तत्कामानां श्रवणात्।

याज्ञवल्कीये तु कृष्णपक्षश्राद्वानुपक्रमात्तस्याश्रयत्वेनालाभात्त-त्रात्मार्थत्या तत्तत्तिथिषु श्राद्धान्येव विशिष्टविधिक्षेण विधीयन्ते । तानि च परस्परं कृष्णपक्षनिमित्ताश्चित्यश्चाद्धाः मिद्धन्त इत्येक-स्मिन्निप कृष्णपक्षे यावत्कामं तेषामनुष्ठानं भवतु । येन केनापि च नित्यस्य प्रसङ्गात्सिद्धिः समानप्रकारकत्वे । न तु कृष्णपक्षसामान्ये तिन्निमत्तस्य नित्यस्य श्चाद्धस्यावृत्ते किश्चिदपि प्रमाणिमिति प्रतिपदादिषु पञ्चम्यादिषु वामावास्यां तासु चतुर्दशीवर्जितासु तिथिषु मध्ये यस्यां कस्यांचित्तिथावमावास्यायामेव वा सक्देव कृष्णपश्चसामान्यप्रयुक्तं श्चाद्धम् ।

यदापि याश्ववल्कीयं चतुर्वशीवर्जनं काम्यश्राद्धविषयं तथापि-

"नमस्यस्यापरे पक्षे श्राद्धं कार्य दिने दिने । नैव नन्दादिवर्ज्यं स्याधेव वर्ज्या चतुर्दशी"॥

(१) "कन्यां कन्यावेदिनश्च पश्चन्ते सतस्तानि ।

द्यूतं कृषि विशिज्यां च द्विशफैकशफांस्तथा ॥ २६२ ॥

ब्रह्मवर्चस्विनः पुत्रान्स्वर्णक्य्ये सकुष्यके ।

श्वातिश्रेष्ठयं सर्वकामानाम्नोति श्राद्धदः सदा" ॥ २६३ ॥

श्वति याज्ञवल्क्यस्तृत्याचाराध्याये चतुर्दशकामाः प्रतिपादिताः ।

इति कार्ष्णाजिनिवचने भाद्रपद्गपरपक्षे चतुर्दशीवर्जनिवेधात्। अभ्यत्र तद्वर्जनावगमात्।

"कृष्णपक्षे दशस्यादौ वर्जियत्वा चतुर्दशीम्। श्राद्धे अशस्तास्तिथयो यथैता न तथेतराः"॥

इति मनुत्रचने च नित्य एव कृष्णपक्षश्राद्धे दशस्यादिपक्षे चतुर्दशीवर्जनोक्तेः श्रितपदादिपश्चस्यादिपक्षयोरिप कृष्णपक्षसामान्ये तद्वर्जनम्।

श्चात एव च तत्र नन्दादिकमिप वर्ज्यम्। तथा च नारदसंहितायाम्— "न नन्दा सुभृगोर्वारे रोहिएयां च त्रिजन्मसु। रेवत्यां च मघायां च कुर्यादापरपक्षिकम्"॥ इति।

नन्दाः प्रतिपत्षप्ठयेकाद्श्यः। त्रिजन्मानि। आद्यद्शमैकोन-विशावि नक्षत्राणि। गाग्योऽपि—

"नन्दायां मार्गबदिने त्रयोद्श्यां त्रिजनमसु। एषु श्राद्धं न कुर्वीत गृही पुत्रधनक्षयात्"॥ इति। कुद्धगार्थोऽपि—

'प्राजापत्ये च पौष्णे च पित्रक्षें भागंचे तथा। यस्तु श्राद्धं प्रकुर्वीत तस्य पुत्रो विनश्यति"॥ इति।

एवमन्येऽपि तद्विषया निषेधा प्रयोगपारिजातादिषु द्वष्टव्याः।

"भानौ भौमे त्रयोदश्यां नन्दाभृगुमघासु च। पिएडदानं मृदा कानं न कुर्यात्तिलतर्पणम्"॥

इति समृत्यन्तरेऽपि पिएडदानग्रहणं श्राद्धोपलक्षणमेवैकमूलत्वाय। ये त्यन्ये पिएडदानगोचराः कालविशेषनिषेधास्ते प्रेतकृत्यविषया यस्यन्ते। इदं व चतुर्दशीनन्दादिवर्जनं भाद्रपदकृष्णपक्षेऽपि— "आषाढ्याः पञ्चमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे। यो वै श्राद्धं नरः कुर्यादेकस्मिन्नपि वासरे॥ तस्य सम्बत्सरं यात्रतृप्ताः स्युः पितरो ध्रुत्रम्"।

इति नागरखण्डोको एकदिनपक्षे भवत्येव। तत्र तदप्रवृत्तौ कारणाभावात्। पक्षान्तरेषु तु नन्दादिवर्जनं न भवति। प्रतिपदादि-पक्षयोः चतुर्दशीवर्जनमपि। तिथियोगनक्षत्रविशेषे निषेधप्रयोजका-नतरसत्त्वेऽपि सकृत्पक्षे महालयश्राद्धं भवत्येवेत्युक्तं प्रयोगपारिजातो-दाहृते संग्रहवचने—

"श्रमापाते भरएयां च द्वादश्यां पक्षमध्यके। तिथिं वारं च नक्षत्रं योगं च न विचारयेत्"॥ इति।

मृतिधिसामानजातीयायामेव चतुर्दशीभिष्नायां तत्पक्षान्तर्गत-तिथौ निषेधप्रयोजकयुक्तायामपि सकृत्पक्षे यावत्संभवं प्रायः सकल-देशीयाः शिष्टा महालयश्राद्धं कुर्वन्ति ।

पकदिनपक्षातिरिक्ताश्च पञ्च तत्र पक्षाः कृष्णप्रतिपदादिशुक्कप्रतिपदन्तिमिति षोडशतिथिपक्ष एकः, प्रतिपदादिदर्शान्तिमिति
पञ्चदशतिथिपक्षोऽन्यः, पञ्चम्याद्यष्टम्यादिदशम्यादिचतुर्दशीवर्जे
दर्शान्तिमित्यपरे दश सप्त पञ्च तिथिपक्षाः।

तत्र प्रथमः पक्षः शाट्यायनिना दर्शितः—

"नभस्यस्यापरे पक्षे तिथिषोडशकस्तु यः। कन्यागतान्वितश्चेत्स्यात्स कालः श्राद्धकर्मणि"॥ इति।

चेदित्यसंदिग्धे संदिग्धवचनं "शास्त्राणि चेत्रमाणं स्युः"इतिवत् । न हात्र सकलस्य पक्षस्य कन्यागतान्वितता विविक्षिता। वाक्यभेद-प्रसङ्गात्। पक्षविशेषगते तिथिषोडशके श्राद्धं कुर्यात्तच तदा यदि स सकतः कन्यागतान्वितो भवतीति। न च तादृश एव तिथिषोडशके श्राद्धं विधीयत इति वाच्यम्। प्रतिसाम्बत्सरिकत्वव्याघातापत्तेः। श्रत एव शारदनवरात्रान्तरसप्तम्यादितिथिषु मूलादियोगे प्राशस्त्यमात्रं न तु स एव।दरणीय इत्युक्तम्।

अत एव वृद्धमनुनाप्युक्तम्—

"मध्ये वा यदि वाप्यन्ते यत्र कन्यां रविर्वजैत्। स पक्षः सकलः पूज्यः श्राद्धं तत्र विधीयते"॥ इति।

तेन यदा कदाचित्कन्यागतान्वयस्तस्यापेक्षितः स च नित्यप्राप्त एव। कन्यागते सूर्थे समाप्ति विना तस्य भाद्रपदत्वाभावात्।

"मेषादिस्थे सवितरि यो यो मासः प्रपूर्यते चान्द्रः। चैत्राद्यः स श्रेयः पूर्तिद्वित्वेऽधिमासोऽन्त्यः"॥

इति चैत्रादिमासविशेषाणां लक्षणस्य ज्यातिःशास्त्रेऽभिधानात्। यत्त्वादित्यपुराणे —

''श्राषाहोमविश कृतवा यः स्थात्यक्षसन्तु पश्चमः। श्राद्धं तत्र प्रकृवीत कन्यां गच्छत् वा न वा"॥ इति ।

पवं व्याख्येयम्। सकलस्य पक्षस्य कन्यायोगो नापेक्षित इत्यभिप्रायः। पञ्चमत्वं च्यन्तरामलमासानायात इति मलमासनिर्णये बक्ष्यते। तिथिपोडशकश्चामाच।स्याचरां प्रतिपद्मादायेति देवले-नैवोक्तम्।

"श्रहःषोडशकं यत्तु शुक्कप्रतिपदा सह । चन्द्रक्षयाविशेषेण सापि दर्शात्मिका स्वृता"॥ इति ।

श्रुतिस्त्रेषु च पौर्णमास्युत्तरा प्रतिपदुत्तरपौर्णमासीत्वेनामाबास्यो-त्तरा चोत्तरामाबास्यात्वेन बहुष्ता। तथा च तै:-- "अमावास्यायां वा यजेत" इत्याश्वलायनस्त्रे पौर्णमास्यमाबास्याशब्दाम्यां प्रतिपद्पि गृहाते इति सिद्धान्तिना व्याख्यातम्। "स पक्षः सकतः पूज्यः श्राद्धषोडशकं प्रति" इति वच्चनान्तरेऽपि प्रतिपदोऽप्यमाबास्यात्वेन् नैकीकारमिमप्रेत्येव पक्षपदोपादानम्। श्रमावास्यामात्रप्रहरो षोडशन् श्राद्धासंभवात्। तेनात्र षोडशितिथिपक्षाश्रयरो पक्षनाधिकारिणा रुष्णप्रतित्प्रभृतिशुक्कप्रतिपत्पर्यन्तमेकरूपं श्राद्धं कर्त्तव्यम्। श्रमान् वास्योत्तरप्रतिपत्संप्रहपक्षेण तिथीनां षोडशत्वमुपपाद्यतो हेमाद्रेन् रपीदमेवाभिमतम्। एतद्वचनोपक्षमेव संख्यया कर्मभेदमभ्युपगच्छता तेनैतस्योत्पत्तिविधित्वाङ्गोकारात्तत्र वाधिकारिभेददेवताभेदानुपादाने तदैक्यस्यैव प्रतीतेः।

तेन जीवित्यत्कदोहित्राधिकारिणा कियमाणं मातामहदेवत्यं श्राद्धमित्रोत्यैतत्पश्चामिवानं हेमाद्रेरिति पामराणां भ्रमापव। तथात्वे च दौहित्रप्रतिपच्छाद्धमुलप्रमाणान्वेषणक्केशस्तस्य नापपद्येत।

यत्तु हेमादिणा तिथिषोडशत्त्रोपपत्तयेऽन्यत्प्रकारद्वयमुकं तिथिवृद्धिमिमप्रेत्य पूर्वा पौर्णमासीं गृहीत्वा वेति । तत्र नाद्यां नित्य-वच्छ्रवणिवरोधात् । न द्वितीयोऽपरपक्षश्रुतिवरोधात् , तिथिपदेना-होरात्रलक्षणापत्तेश्च । प्रकरणान्तरोक्तस्याश्रुमुखोपरितननान्दीमुख-संग्रकपित्रादिदेवत्यस्य वार्षिकश्राद्धस्य माध्यादिश्राद्धवदत्राविपरि-वृत्तेश्च । तेन बचनस्वरसादुत्तरप्रतिपत्परिग्रहेण पञ्चदशदिनपक्षात् पक्षान्तरमेवेदं महालयापरपक्षश्राद्धे । एवं च सित यदेतस्यामेव प्रतिपदि जीवत्यितकेः क्रियते पार्वणविधानेन मातामहत्राद्धं तदिप कन्यासंकान्त्युपलिहातेतद्परपक्षनिमित्तकमेव । श्रत एव जीवत्यित्कैरेव क्रियते । मृतपितृकैर्येन केनापि पक्षेण क्रियमाणेन पितृपार्वणे-कैरेव क्रियते । मृतपितृकैर्येन केनापि पक्षेण क्रियमाणेन पितृपार्वणे-केव सहैतस्यापि करणात् ।

ननु जीवत्पितृकस्यापरपक्षनिमित्तकं पित्रादिधान्म-

"दर्शश्राद्धं गयाश्राद्धं श्राद्धं चापरपक्षिकम्। न जीवत्पितृकः कुर्यात्तिलैः कुष्णेश्च तर्पणम्"॥

इति वचनेन निषिध्यते यथा तथा मातामहश्राद्धमि। वस्तुतस्तु पितृश्राद्धनिषेधे सति प्राप्तिरेव मातामहश्राद्धस्य नास्ति "पितरो यत्र पूज्यन्ते" इति पितृश्राद्धोपजीवनेन तस्य विधानात्।

न च पितृश्राद्धस्यापि तिहं कथं निषेधः प्रमीतदेवत्यस्य तस्य जीवति पितिर प्राप्त्यभावादिति वाच्यम्। यतः सत्यं जनकदेवत्यं न प्राप्नोति किन्तु मन्वादिभिः स्पृतिकारेशश्वलायनापस्तम्बादिभिश्च गृह्यकारेयंदर्शश्चाद्धमपरप्रक्षश्चाद्धं वा प्रकृत्य श्चाद्धधर्मा आसातास्तस्य पूर्वनिर्वापादिप्रकारेण करणपक्षो जीवत्पितृकं प्रति सर्वेष्ठकः। केश्चिदकरणपक्षोऽपिं। श्चितदेशाच्चेतरश्चाद्धेप्वपि तत्पक्षद्वयं प्राप्नोति। तथा च प्रमीतिपतामहादिदेवत्यं जीवत्पितृकस्यापि दर्शश्चाद्धं करणपक्षे प्राप्नोत्येव।

तत्र यथा--

"उद्वाहे पुत्रजनने पित्र्येष्ट्यां सौमिके मस्ते। तीर्थे ब्राह्मण ब्रायाते षडेते जीवतः पितुः॥ वृद्धौ तीर्थे च संन्यस्ते ताते च पतिते सति। येभ्य एव पिता दद्याचेभ्यो दद्यात्स्वयं सुतः" ॥

इत्यादिवचनैः केषुचिच्छाद्धेषु करणपक्षस्तत्र च प्रकारो विशेषो नियम्यते। तथा "दर्शश्राद्धम्" इत्यनेन केषुचित्कथं चिद्रप्यकरणपक्षः। तेन पित्रादीनां दर्शादौ श्राद्धनिषेधे स्रति तदुपजीविप्राप्तिकस्य मातामहादिश्राद्धस्य।प्राप्तिरेच निषेधो चेति कथं जीवत्पितृकस्य तस्प्राप्तिर्महालयापरपक्षे।

उच्यते। प्राप्तिस्तावद्दर्शादिषु जीवित्पतृश्राद्धाभावेऽपि पिता-महादिश्राद्धसंस्वात्तदुपजीवनेनैव मातामहश्राद्धस्य वर्त्तु शक्मते। पितर इति बहुवचनात्। पितुरित्यादिसम्बन्धिषदमात्रप्रक्षेपेण पित्रादिशब्दरेव पितामहादीनां देवतात्वाचा। अत एव विष्णुस्सृतौ जीवत्पित्रादिकस्य पितृगार्वणे पूर्वेषां देवतात्वां विधाय तत्सहप्रकोरो मातामहपार्वणेऽपि जीवन्मातामहस्य तत्पित्रादीनां देवतात्वं पूर्वातिदेशेन विहितं मातामहानां चैवमिति। गयायां तु स्वातन्त्रयेणापि सर्वेषां आद्धस्य प्राप्तिरस्ति 'यन्नास्ना पातयेत्पिण्डं तं नयेद् ब्रह्म शाश्वतम्' इति। अय प्राप्तावपि निषेधातकन्योपलक्षितेऽप्यपरपक्षे तिन्नमित्तं मातामहभादं न प्राप्नोतीत्युच्यते। तदपि क सामान्यतो ह्यापरपक्षिकस्य निषेधः। विशेषतश्च—

'कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति वै सुतान्। शून्या प्रतपुरी राजन्यावद्वृश्चिकदर्शनम्"॥

इत्याद्यर्थवादोष्णीतो येषां आद्धे येऽधिकारिणस्तैस्तेषां कत्यागतोपलक्षितेऽपरपक्षे आद्धं कर्त्तब्यमिति विधिः। अत्र हिः पितुसुतप्रहणं आद्धदेवतातद्धिकारिमात्रोपलक्षणम्।

#### नागरखएडे—

"न ददाति नरः आदं पितृणां चन्द्रसंक्षये। क्षपिताशापरीताङ्गाः पितरस्तश्य दूषिताः ॥

प्रेतपक्षं प्रतीक्षन्ते" इत्युपक्रम्य—

'ततस्तुलागतंऽप्येके सूर्यं वाङ्कन्ति पार्थिव । श्राद्धं स्ववंशजेर्दत्तं श्रुत्पिपासःसमाकुलाः"॥

### इति सामान्येनाभिधानात्।

श्रत एवतहचनबलादेव जीवित्पतृकस्य मातृश्राद्धमपि कन्यागतापरवक्षनिमितं स्मृतिरलावज्यामुक्तम्। प्तावांस्तु

विशेषः। तत्र दशौत्तरप्रतिपद्येव मातामहश्राद्धवत्तदुक्तम्। इवानीं तु तस्य नवम्यामनुष्ठानाचार इति। श्रत एव मृतिपत्कैः पितुश्राद्धविन एव पृथमपृथग्वा मातृतृप्तेरपि संपादितत्वाज्जीव-त्यित्करेव तत्तृत्यर्थे नवस्यां तिक्कयतः इति तस्या अविधवा-नवमीत्वप्रसिद्धिर्महाराष्ट्रेषु। अत एव चापुत्रपितृव्यज्येष्ठभात्रादीना-मिप श्राद्धस्य तत्तन्मृतितथौ जीवित्यतुकैः शिष्टैः कैश्चित्करणं महालयापरपक्षे। तेन सामान्यापरपक्षनिमित्तस्यैव श्राद्धस्य जीबित्यतुकान्त्रति प्रतिषेधात्कल्पोपलक्षितातिप्रशस्तापरपक्षितिमित्तं मालामहादिधा इं तेषामिष प्रामीत्येव। तादृशस्य च तस्य दर्शमनित-क्रम्यापि करणे बाधकाभाषेऽपि यत्तदुत्तरप्रतिपदि करणं तत्केवलं सदाचारात्। नन्वेवं फितामहादीनामप्येतद्परपक्षनिमित्तं श्राद्धं कर्तंब्यं स्यात्। न स्यात्। "न जीवन्तमतिद्यात्"इति निषेधात्। वृद्ध्यादिवच प्रतिष्रसवाभावात्। एवं च प्रतिपद्यपि क्रियमाण्स्य मातामहश्चादस्यापरपक्षनिमित्तकत्वाविघातात्तिमितकस्य आदस्याधिकमासापाते उत्कर्षस्य वश्यमाण्यादशीपजातकन्या-संक्रान्तावधिमासापाते दौहित्रप्रतिपच्छा दस्य तद्तिलङ्कानेनापर-पक्षश्राद्धव्यवधानेनेव करणमुचितमिति कश्यते मलमासनिर्णये। यान्यपि सूर्यसिद्धान्ते—

"षडविंशे धनुषो भागे दाविंशे निमिषस्य च।' मिथुनाष्टादशे भागे कन्यायाश्च चलुर्द्शे"॥

#### इत्युक्तवा—

"श्रत अध्वे तु कन्याया यान्यहानि तु षोडश। कतुभिस्तानि तुल्यानि पितृभ्यो दत्तमक्षयम्"॥

रति पोडश दिनानि अध्यकालत्वेनोक्तानि तानि भवन्तु नामः तथा। "नमस्यस्यापरे पक्षे" इति वचने तु तानि न ग्रहोतुं शक्यन्ते ।

अपरपक्षश्र तिविरोधादेव। न हि तानि कन्यायाः शैषदिनान्यपरपक्ष भएव भवन्ति। 'तिथिश्रतिविरोधाच। तिथिशब्दस्य चान्द्रदिनमात्र-वाचित्वेन सौरेऽप्रवृत्तेः। काम्यत्वाच तच्छाद्धस्य। "पितृभ्यो दत्तमक्षयम्" इति फलश्रवणात्। 'कन्यागते सवितरि यान्यहानि तु चोडश" इत्यत्र भवतु तेषां ऋह्णम्। तत्र तिथिविशेषोपलक्ष्ये कार-'गाभावात्। ज्योतिषसंवादाञ्च। अत्र च चचनान्तरे "श्राद्धषोडशकम्" इत्युक्तावि न संख्यया श्राद्धानां भेदः। श्रनुत्पित्तवाक्यगतत्वात्। वचनस्यैकदेशकन्य ।सम्बन्धमात्रेण सकलपक्षपूज्यत्वमात्रप्रतिपाद्न-परत्वात्। "मध्ये वा यदि वाप्यन्तः" इति वृद्धमनुवचनवत्। ''श्राद्धषोडशकम्"इति द्वितीयानिमित्तभूतलक्षणार्थकर्मप्रवचनीयप्रति-योगेन श्राद्धानामुद्देश्यत्वप्रतीतेश्च। संभवति च कालविधौ तत्स-मबन्धित्वरूपेणोपादेयानामपि कर्मणां स्वरूपेणोद्देश्यत्वमनुवाद्यत्वं च। न च यदि "ब्राह्मणो यजेत"इत्यादिवत्तत्यागकारणं किंचित्। न चानेकगुणोपादानं हेमाद्र्युक्तं तद्युक्तम्। "श्रादी मध्येऽथवाप्यन्ते" इत्येतेषां द्वितीये द्विगुणं तृतीये त्रिगुणमित्यादिवत्स्वरूपेणाविविक्ष-तत्वात्। एकदेशमात्रविवक्षणात्।

तेन "नमस्यस्यापरे पक्षे"इति श्राद्धोत्पित्तिविधौ संख्यायुक्ततिथि-समुचयवशादाश्यवद्यावितिथिसिद्धानोमभ्यासीनामियं संख्या श्राद्धषोडशकिमिति।

न चैवं पक्षस्य पञ्चद्शितिथ्यात्मकत्वादनेनैच न्यायेन हेमाद्रधुक्ता सामान्यकृष्णपक्षेऽिष प्रतितिथिश्राद्धावृत्तिरेव स्यात्र तु पूर्वोक्तं सक्तदेवानुष्ठानिमिति वाच्यम् । पक्षस्य वस्तुतः पञ्चदशितिथि-रूपत्वेऽिष तिथीनां स्वरूपेणाङ्गत्वाभावात् । श्रन्यथा तिथेरिष नानाक्षणसमुदायात्मकत्वेन क्षणानामङ्गत्वापत्तेः । किन्त्वयनर्तुमासा-दिविशेषवन्महासमुदायरूपस्य पक्षस्यैवायोगान्ययोगव्यावृत्त्याङ्ग- त्वम्। श्रत एव सकृत्करगोऽपि तत्र इदं कर्मास्मित्रयनेऽस्मिन्सृतस्व-सिमन्मासेऽसुष्टितमिति बुद्धिः।

महालयापूर्वपक्षे हु पूर्ववाक्ये संख्यावशात् क्रचिहिने दिन इति वीप्सावशात्पक्षमित्यादिष्वत्यन्तसंयोगद्वितीयावशात् क्रचित्स-कलादिशब्दवशाद्यावित्तिथ्यभ्यासप्रतीतिः। अभ्यासपक्षेऽन्त्यदिने दिक्षणादानमिति यद्धेमाद्रिणोक्तं तेन च यत्सूचितं यावत्समाप्ति-पात्रक्यं तद्प्ययुक्तमेव। निमन्त्रणादिविसर्जनान्तस्य श्राद्धप्रयोगस्यैव सायं प्रातहोंमवद्।वृत्तेः। कालस्य प्रयोगानुबन्धत्वेन तत्समुच्चय-खलात्प्रयोगावृत्तेरेवोचितत्वात्।

सोमयांगे तु प्रधानस्वक्ष्यानुबन्धभूतदेवतासमुद्ययवशात्प्रधानस्येवावृत्तिः। श्रत एव च यत्र देवतादिसमुद्ययक्वता प्रधानमात्रावृत्तिः
सोमयागश्रहयद्यादिषु यत्र चोत्पत्रगतसंख्या कृता सैकादशप्रयाजलश्रहोमकोटिहोमादिषु। तत्र वावदभ्याससमुदाथवृत्तिर्धिष्रमेया
जातिः। यत्र तु कालवशात्प्रयोगावृत्तिः सायं प्रातरशिहोत्रदर्शपौर्णमासिकाग्नेयादिषु तत्र प्रत्येकसमवेता सा। प्रतिनिमित्तावृत्तितश्रास्या श्रावृत्तेरिदमेव वेलक्षण्यं यदत्रावृत्तिविशिष्टात्फलमिति।
केन च विशेषेण दक्षिणादानमात्रस्यैव सक्तकरणमुच्यते। प्रधानमात्रप्र्यासाभ्युपगमे हि श्राराद्यकारिणां सर्वेषामिष प्रधानपूर्वीत्रस्थावनां तदुचितं पात्रानत्यर्थानां च।

एवं निमन्त्रणादिविसर्जनान्तश्राद्धप्रयोगभेदे सत्यि ब्राह्मणा-लामे किञ्चित्प्रयोगलोपभयेन चिकीषितसकलप्रयोगार्थमभिन्नेरेच पात्रब्राह्मणैः सह सकृदेवोपसंचादमात्रकरणाद्वाजसूय इवार्त्विजां तेषामिध्यानैक्ये भवति चेद्रवतु।

"कुशाद्व्याद्यो मन्त्रा ब्राह्मणाश्च बहुश्रुताः। न ते निर्माज्यतां यान्ति विभियोज्याः पुनः पुनः ॥

इति ब्राह्मणानां विनियुक्तविनियोगाविरोधात्। वरणभरणक्रपे

तु निमन्त्रणदक्षिणादाने प्रतिश्राद्धप्रयोगं भिष्ठे प्रवाचिते राजस्यवदेव।

श्रत एव च पक्षश्राद्धार्थ ब्राह्मणैः सष्ट सक्तदेघोपसम्बादेऽपि तेषामाशौचेऽभ्यासान्तरे त्यागोऽन्येषां चोपादानम् ।

"निमन्त्रितस्य विप्रस्य स्वाध्यायाद्विरतस्य च। देहे पितृषु तिष्ठत्सु नाशौचं विद्यते कचित्"॥

इत्यस्य वचनस्य शास्त्रीयनिमन्त्रणाभावेनाप्रवृत्तेः। तथा सत्यपि
प्रयोगसंधस्य संभूयेकफलजनकत्वे सायं प्रातरिहि होत्रवत्प्रतितिथिसंकल्पभेदात्प्रतिपदि महालयापरपक्षश्राद्धं करिष्ये द्वितीयायां
महलायापरपक्षश्राद्धं करिष्ये तृतीयायां महालयापरपक्षश्राद्धं करिष्य
इत्यादि। पाकभेदाश्चान्तराप्रतिबन्धानिश्चयेन केनिश्चद्दभ्यासेयत्तापक्षेणारब्धेऽप्येतिसमञ्ज्ञाद्धे यद्यन्तराश्चाद्धकर्त्तुराशौचोपनिपातस्तदा
"श्चाद्धे पाकपरिक्रिया" इत्युक्तमुख्यप्रारम्भाभावात्संकल्पाभावाश्च
"प्रारब्धे स्तकं नास्ति" इत्यस्याप्रवृत्तरेनिधकारात्तत्र प्राप्तानां प्रयोगाणामननुष्ठानमेव। तस्मिश्च सति कृतानामिष प्रयोगाणां सह
कार्यान्तराभावादफलत्वम्। तथा चाशौचापगमोत्तरं सकृदादिपक्षेण
यावद्दीपावित पुनर्महालयश्चाद्धं कर्त्तव्यम्।

प्रतिबन्धान्तरे तु प्रतिनिधिना तहशायां कर्चव्यम्। साय-मिश्नहोत्रपौर्णमासानन्तरमाशौचोपनिपाते तु प्रातरिश्नहोत्रदर्शयोः "वैतानौपासनाः कार्याः क्रियाश्च श्रुतिचोदनात्" इत्यधिकारप्रति-प्रसवादाशौचमध्येऽप्यनुष्ठानम्।

यत्तु कृष्णपक्षे यजमानमरणसंभावनायां दशैष्टिपर्यन्ताग्निहोत्र-होमकरणपूर्वकं तदानीमेव दर्शस्यानुष्ठानं तद्वाचिनकं शुक्कपक्षे पुनराधाने सति गौणकाले दर्शानुष्ठानवत्। न तु तेषामिष संकिष्णितत्वात्पूर्वकृतानां निष्पत्तत्वप्रसङ्गभयाद्वा।
कालाभावेन सायंकृतहोमसहकारिणः प्रातहोंमस्याप्यसंकिष्णितत्वेन
सायंप्रातहोंमान्तराणां सुतरामसंकिष्णितत्वात्। श्रनिधकारप्रतिबद्धसहकार्यन्तराभावे निष्पत्तत्वस्यौचित्यापातत्वाच्च। श्रग्नीषोमीयादिवद्वाचिनकाननुष्ठानाभावेनेकदेशादेव फल्संपत्तेः कल्पयितुमशक्यत्वादित्यलमितदूरं गत्वा।

पञ्चदश-दश-सप्त-पञ्च-तिथिपक्षा ब्रह्मपुराणे दिशिताः—

"अश्वयुक्षण्णपक्षे तु श्राद्धं कुर्याहिने दिने। त्रिभागहीनं पक्षं वा त्रिभागं त्वर्द्धप्तेव वा॥ न सन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनिस यो नरः। श्राद्धं न कुरुते तन्न तस्य रक्तं पिबन्ति ते॥ यावच्च कन्यातुलयोः,क्रमादास्ते दिवाकरः। तावच्छाद्धस्य कालः स्याच्छून्यं प्रेतपुरं ततः"॥ इति।

दिने दिन इति बोप्सया पञ्चदशतिथिलाभः। स्पष्टश्च वचनान्तरे—

"कन्यागते सिवतिर दिनानि दश पञ्च च। पार्वऐनेह विधिना श्राद्धं तत्र विधीयते"॥ इति।

अप्रेऽत्यन्तसंयोगद्वितीयावलाइर्शाद्ति लाभः। दिनशब्दस्य पक्षप्रक्रमाश्चान्द्रदिनपरतया तिथिपरत्वम्।

"तिधिनेकेन दिवसश्चान्द्रे माने प्रकीतिते"।

इति विष्णुधर्मोत्तरात्। श्रतश्च पक्षस्य "श्रहोरात्रेण चैकेन साबनो दिवसः स्मृतः" इति लक्षितचतुर्दशसावनदिनात्मकत्वे तादृशयोडशदिनात्मकत्वेऽपि वा न कापि क्षतिः। हासे तिथिद्वय-प्रयुक्तश्रयोगद्वयस्य तन्त्रेणानुष्टानात्। वृद्धौ च यद्यपि गुणानुरोधेन प्रधानावृत्तरेन्याय्यत्वात्पञ्चदशप्रयोगाणां च सकत्करणादेव सिछेरेकः दिनच्छेद् एवोचितः। न च नवरात्रव्यतवदाहत्यावृत्तिवचनम्। तथाप्याचारादेकतिथिप्रयुक्तस्य श्राद्धस्यावृत्त्या प्रयोगेणाविच्छेदेन् नैवानुष्ठानम्। किं तिथिप्रयुक्तं श्राद्धमावर्त्तनोयमिति तु श्राद्धकाल-व्याह्याधिक्येन विवेक्तव्यम्। एवमित्रमपक्षेप्वपि। तृतीयो भागस्त्रिभागः पक्षस्य पञ्चतिथयस्तद्धीनता चाद्यानां चतस्णां चतुर्दश्याश्च वर्जनात्। एवमर्द्वत्रिभागपक्षयोरपि चतुर्दशीवर्जनम्।

"नमस्यस्यापरे पक्षे श्राद्धं कुर्याद्दिने दिने। नैव नन्दादि वर्ज्यं स्यान्नेव वर्ज्यां चतुर्दशी"॥

इति प्रतिपद्दादिपक्ष एव चतुर्दशीवर्जनवर्जनादितरपक्षेषु तद्वर्जनप्रतीतेः। "कृष्णपक्षे दशम्यादौ वर्जयित्वा चतुर्दशीम्" इति स्त्रमान्यकृष्णपक्षे दशम्यादिपक्षे मनुना तद्वर्जनोक्षेश्व। न चेदमान्ध्रिमापरपक्षश्राद्धं ततो भिन्नं तस्यैव त्वत्रः विशेषतः पुनरिभधानं प्रशंसनं च फलातिशयार्थमावश्यकत्वातिशयार्थं वा। नन्दादिवर्जनं तु न भवति संख्याद्दानिप्रसङ्गात्। श्रद्धं च पक्षस्यैव। उक्तपक्षमोः पक्षस्यैव भागितयान्वयादत्रापि तथौचित्यात्। न तु संनिधानानित्रमागस्यार्द्धमिति कल्पतर्वादिसकलग्रन्थविरुद्धं ग्रद्धणपायुक्तं युक्तम्। पाठसंनिधेरिकंचित्करत्वात्। श्रानन्तर्यमचोदनेति न्यायात्। बुद्धिसंनिधिस्तु त्रिभागान्वितस्य पक्षस्योत्तरत्राप्यस्त्येव। श्रनन्तरेण संबद्धः स्यात्परस्याप्यनन्तर इति न्यायात्। श्रम्यया त्रिभागोऽपि त्रिभागद्दीनपक्षस्यैव स्यात्। उत्तरोत्तरद्दीनपक्षाभिधानौचित्यमात्रन्थामस्त्र छन्दोऽनुरोधात्। यद्पः ग्रद्धलपाणिनैवान्यदप्यत्रोक्तं पत्रभागद्दीनम्भःदित षष्ट्यादितिथिषु, त्रिभागमित्येक।दश्यादिषु। पञ्चपञ्चतिथीनामेव पक्षत्रिभागत्वात्।

"उत्तराद्यनाच्छाद्धे श्रेष्ठं स्याद्क्षिणायनम्। चातुर्मास्यं च तत्रापि प्रसुप्ते केशवे हितम्॥ प्रश्नम्यूर्धं च तत्रापि दशम्यूर्धं मतोऽप्यति॥
मधायुक्ताथ तत्रापि शस्ता राजंस्रयोदशी।
तत्राक्षयं भवेच्छाद्धं मधुना पायसेन च॥
सर्धस्वेनापि कर्त्तव्यं श्राद्धमत्र नराधिप।
परात्रभोजी स्वपचः श्राद्धमेव तु कारयेत्"॥

### इति विष्णुधर्मोत्तरसम्बादाऋ।

यसु "ऊर्ध्व वा चतुर्थ्याः" इति कृष्णपक्षे दशम्यादाविति स्व तत्सामान्यकृष्णपक्षे। तेनाश्चिनापरपक्षे किस्मन्नपि पक्षे चतुर्दशीवर्जनं नास्त्येवेति। तद्प्ययुक्तम्। "श्राद्धं शस्त्रहतस्येव चतुर्दश्यां महालये" इति कालादर्शाद्यदाहृतवचनविरोधात्। समान्यकृष्णपक्ष-श्राद्धादस्यामेदाच। पञ्चमीप्रवृत्तेदशमीप्रवृत्तेद्ध्धमिति व्याख्यानेन विष्णुधमौत्तराविरोधादत्रापि तद्धम्प्रवृत्तौ वाधकाभावात्। पतद्व्याख्यासंवादि स्पष्टमाश्चिनापरपक्षाधिकारे देवोपुराणम्—

'कन्यास्थे तु रवावंशे पूजा कार्या यथाविधि। भौजद्गी तिथिमासाद्य यावचन्द्रार्कसंगमम्॥ तत्रापि महती पूजा कर्त्तव्या पितृदेवते। ऋशे पिगडप्रदाने तु ज्यष्ठपुत्री विवर्जयेत्'॥ इति।

भौजङ्गी पश्चमी। चन्द्राकसंगमो दर्शः।

#### एतेन-

"विषयास्त्रयापदाहितिर्थग्ब्राह्मण्घातिनाम्। चतुर्वश्यां क्रिया कार्या स्नत्येषां तु विगहिता"॥ इति। मरीचिवचने या चतुर्वश्यामशस्त्रहतादिश्राद्धनिन्दा साः सामान्यकृष्णपक्षश्राद्धविषया। प्रकरणभेदेन सामान्यिकशेषकृष्णपक्षश्राद्धयोभेदातः । इतरथा संकान्त्यादिप्रयुक्तस्याप्यशस्त्रहतश्राद्धस्य चतुर्वश्यां निषेधापत्तेरित्यिष शूलपाएयकिनिरस्ता वेदितव्या। न ह्यसंनिधिमात्रं प्रकरणान्तरं किन्त्वपूर्वानुपादेयसम्बन्धसहकृतः सः। श्रप्रत्यभिक्षानार्थं तस्या-वश्यापेक्षितत्वात् । इह तुः कृष्णपक्षरूपानुपादेयसम्बन्धः प्रत्यभिक्षा-वश्यापेक्षितत्वात् । प्रवित्वया । कृष्णपक्षरूपानुपादेयसम्बन्धः प्रत्यभिक्षा-वश्यापेक्षितत्वात् । प्रवित्वया । कृष्णपक्षरूपानुपादेयसम्बन्धः प्रत्यभिक्षा-वश्यापेक्षितत्वात् । प्रवित्वया नु कृष्णपक्षरूपानुपादेयसम्बन्धः प्रत्यभिक्षा-वश्यापेक्षत्वात् । प्रवित्वया पुनरिमधानफलातिशयाभिधानार्थमकरणे प्रत्यवायातिशयाभिधानार्थं चेत्युक्तम् ।

श्रत्र च किचित् "श्रश्वयुक्रुष्णपक्षे"इति, क्वित् "नभस्यस्यापरे" पक्षे"इति यद्भिधानं तदेकस्यैव पक्षस्य कृष्णादिशुक्कादिभेद्भिन्नमान् सङ्घयेन । तस्यैवोपलक्षणात्। श्रक्ष एव विष्णुधर्मोत्तरे "श्रीष्ठपद्याः परः पक्षः" इत्येवोक्तम् ।

"श्राषाढीमवधि कृत्का यः स्यात्पक्षस्तु पञ्चमः। तत्र श्राद्धं प्रकुर्वित कन्यां गच्छतु वा न वा॥ अगतेऽपि रवौ कन्यां श्राद्धं कुर्वित यद्धतः। आषाढ्याः पञ्चमः पक्षः प्रशस्तः पितृकर्मसु॥ शक्रभ्वज्ञनिपाताङ्को यः स्यात्पक्षस्तु पञ्चमः। स विश्वेयोऽपरः पक्षः श्राद्धं तत्र विधीयते"॥

इत्येवमादोनि जात्कण्यंजाबालकाण्णंजिनिप्रभृतीनां बहुनि बचनानि स्पष्टं चान्द्रमासप्रहणद्योतकान्यप्रमाणोकृत्य—

कन्यागते सवितरि पितृराजानुशासनात्। भवेत्प्रेतपूरी श्रुत्था याषद्भाक्षकदर्शनम्॥ ततो बृक्षिक आयाते निर्धाशाः पितरो नृप। पुनः स्वभवनं यान्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम् ॥ सूर्यं कन्यास्थिते आ दे यो न कुर्याद्गृहाश्रमी। कुतस्तस्य धनं पुत्राः पितृनिःश्वासपीडिताः" ॥

इत्येवमादिषु वचनेषु कन्यासम्बन्धेनैव श्राद्धविधानाद्ब्रह्मपुरा-णादिगतमाधिवनपदमिप जीमृतवाहनमतेन शक्त्यैव तात्पर्यग्राहक-वशाद्धा लक्षणयापि सौराधिवनपरमेव। नभस्यपदमिप "तुलामकर-मेषेषु प्रातः स्नायी भवेश्वरः" इत्यादिकार्तिकमाघवैशाखस्नानादि-विधायिबहुवचनदर्श्वनान्मीनादिष्वेव। चेत्रादित्वस्यौत्सर्गिकत्वेऽपि "मौक्मेषयोर्मेषवृषभयोर्वा वसन्तः" इति वचनात्सर्वर्तुमासानां वैकल्पिकत्वेन कन्याया भाद्रपदत्वस्यापि संभवात्तत्परमेव प्रमादादिना मलमासत्वाद्धा—

"मासि कन्यागतो मानुरसंक्रान्तो भवेद्यदि।" दैवं पित्र्यं तदा कर्म तुलास्थे कर्तुरक्षयम्"॥

इति वचनात् कन्यायामकरणेऽनुकल्पत्वेन तुलाप्राप्त्यर्थं वेति यत्केचिन्मन्यन्ते तद्व्यनेन विष्णुधर्मोत्तरवचनेनापहं क्तितं द्रष्टव्यम्। ब्रह्मपुराणे पौर्णमास्यन्तमासकमेणेव सकलक्कत्याभिधानाच्य। यद्यपि च-

"इन्द्रामी यत्र हुयेतें मासादिः स प्रकीतिंतः। अग्निपोमौ स्मृतौ मध्ये समाप्तौ पितृसोमकौ॥

इति मासलक्षणवशान्मासशब्दस्तद्विशेषवचनाश्च चैत्रादिशब्दा दशन्ति मुख्यास्तथापि कल्पततात्पर्यवशात् सक्षणयापि पौर्णमास्यन्त-परक्षमेव न्याय्यम्।

स्वाप्तस्तु "आषाव्याः पञ्चमे पक्षे" इति नागरखर्डवचन-मूलकः पूर्वमेच द्यित इति षट् पक्षा महाख्यापरपक्षे। केचिद्र सर्वान् पिएडदाननिषेधान्महालयश्राद्धविषयत्वहेतु-प्रमाणगन्धश्र्म्यानपि तद्विषयाञ्छाद्धनिषेधानपि च स्वमत्यैव पिएडदानमात्रविषयान् परिकल्प प्रतिपदादिपक्षेऽपि पिएडदानरहितं सांकल्पिकविधानेनैव श्राद्धं कर्त्तव्यमिति वद्नित । तिश्वम् लम् ।

कन्यागतरवियुक्तानि दिनान्यतिप्रशस्तानि ।

"पक्षान्तरेऽपि कन्यास्थे रवौ श्राद्धं प्रशस्यते॥ कन्यागते पञ्चमे तु विशेषेशैच कार्येत्"॥

इति हेमाद्र युदाहतादिपुराणात्।

नित्यं चात्र श्रादम्।

"प्रावृषोऽन्ते यमः प्रोतान् पितृ श्राथ यमालयात् । विसर्जयित मानुष्ये शूल्यं कृत्वा स्वकं पुरम् ॥ श्रुधार्ताः कीर्त्तयन्तस्ते दुक्ततं यत्स्वयं कृतम् । काङ्क्षन्ति पुत्रपौत्रेभ्यः पायसं मधुसंयुतम् ॥ तस्मान्तांस्तत्र विधिना तर्पयेत्पायसेन तु । मध्वाज्यतिलमिश्रेण तथा शीतेन चाम्भसा ॥ प्रासमात्रं परं त्वन्येर्द्तते यः प्राप्नुयात्ररः । भिक्षामात्रेण यः प्राणान् संधारयति वा स्वयम् ॥ यो वा संधारयेद्देहं प्रत्यहं स्वात्मविकयात् । श्राद्धं तेनापि कर्त्तव्यं तैस्तैर्द्रव्यैः सुसंचितैः" ॥

## इत्यादित्यपुराणात्।

"शाकेनापि नापरपक्षमतिकामेत्"इति कात्यायनवचना ।

"श्राषात्याः पञ्चमे पक्षे यः भाद्धं न करिष्यति । शाकेनापि दरिद्रोऽपि सोऽन्त्यज्ञत्वमुपेष्यति ॥ श्रासनं शयनं भोज्यं स्पर्शनं भाषणं तथा। तोन सार्द्धं करिष्यन्ति वे ते पापतमा नराः ॥

इति नागरखएडे प्रत्यवायश्रवणाश्च।

काम्यं च-

"पुत्रानायुस्तथारोग्यमेशवर्षमतुलं तथा। प्रामोति पञ्चमे दत्त्वा आदं कामांश्च पुष्कलान्"॥

इति कार्ष्णाजिविवचनात्। यदि च केनिचत्प्रतिबन्धेनैतत्पक्षमध्ये स्वकृत्पक्षेणापि श्राद्धं व जातम्। तदेतदनन्तरशुक्कपञ्चमी यावत्कस्मि-श्रिद्दिने कार्षम्।

"हं से वर्षासु कन्यास्थे शाकैनापि गृहे वसन्। पञ्चम्योरन्तरे कुर्यादुभयोरिप पक्षयोः"॥ इति यमवचनात्।

उभयोः कृष्णशुक्कयोः पक्षयोस्तत्सम्बन्धिन्योः पञ्चम्योरन्तरे कृष्णपञ्चम्युपक्षमप्रमृतिशुक्कपचम्यन्तं यावत्कस्मिश्चिद्दिने श्राद्धं कृष्णपञ्चम्यादि। तस्य चोपलक्षणत्वात्। कृष्णपञ्चम्यादि। तस्य चोपलक्षणत्वात्। कृष्णपञ्चम्यादि। तस्य चोपलक्षणत्वात्। कृष्णपञ्चमयादे तिथिषु श्राद्धस्य बहुभिर्वचनैः प्राप्तत्वादुत्तरपञ्चमीपर्यन्तियीनां प्रथमानुकल्पत्वेन विधानार्थमेवेदं वचनम्। तत्राप्यसंभवे तुलासंक्रान्ति यावत्कस्मिश्चिद्दिने। तत्राप्यसंभवे वृश्चिकसंक्रान्ति यावत्।

"यावश्व कन्यातुलयोः क्रमादास्ते दिवाकरः। तावच्छा इस्य कालः स्याच्छ्न्यं प्रेतपुरं ततः"॥

### इति ब्रह्मपुराणात्।

कन्यातुलयोः क्रमावस्थानस्य प्राप्तत्वादेव क्रमादित्युत्तरत्रान्वेति। क्रियाच्यादस्य कालः स्यादिति। तारतम्येनेत्यर्थः। तथा च कालस्यादेऽपि कन्यापेक्षया तुलाया अनुकल्पत्वं दशितम्। "न ददाति नरः श्राद्धं पितृणां चन्द्रसंक्षग्रे।

क्षिपताशापरीताङ्गाः पितरस्तस्य दृषिताः॥

प्रेतपक्षं प्रतीक्षन्ते गुरुवाञ्छासमन्विताः।

कर्षका जलदं यद्वदिवानक्तमतन्द्रिताः॥

प्रेतपक्षेऽप्यतिकान्ते यावत् कन्यागतो रिवः।

तावच्छा द्धं प्रवाञ्छन्ति दत्तं वै पितरः सुतैः॥

ततस्तुलागतेऽप्येके सूर्ये वाञ्छन्ति पार्थिव।

श्राद्धं स्ववशंजेदंत्तं श्रुतिपपासासमाकुलाः॥

तस्मिन्नपि व्यतिकान्ते काले वृश्चिकगे रवौ।

निराशाः पितरो दीनास्ततो यान्ति निजालयम्॥

मासद्वयं प्रतीक्षन्ते गृहद्वारं समाश्रिताः।

वायुभूताः पिपासाक्ताः श्रुत्क्षामाः पितरो नृणाम्॥

यावत्कन्यागतः सूर्यस्तुलास्थश्च मद्दीपते" इति।

तत्रापि कार्त्तिकामावास्यायां विशेषतः कार्यम्-

'येयं दीपान्विता राजन् ख्याता पञ्चदशी भुवि। तस्यां दद्याञ्चेदत्तं पितृणां वै महालये"॥

इति भविष्यवचनात्। "पञ्चदश्यमावास्याख्याता"इत्युक्तत्वात्। तस्यामेव च—

'दीपमालाश्च कर्त्तव्याः शक्त्या देवगृहेषु च। रथ्यापणश्मशानेषु नदीपर्वतसानुषु"॥

इत्यादिना ब्रह्मपुराणे बहुदीपदानविधानात्।

यद्यपि कचित्कात्तिकपौर्णमास्यामपि दीपदानं विहिता स्यात्तथाप्यमावास्यैव ग्राह्या। कृष्णपक्षस्य पित्रये ग्रशस्तत्वात्,

दीपाचलीत्वेन तस्या एव ख्यातत्वाचा । श्रमावास्यायां च तत्प्रयुक्त-श्राद्धप्राप्ताविप महालयप्रयुक्तमप्राप्तं शक्यत एव विधातुम्। श्राद्ध-मात्रप्राप्तिश्च कार्त्तिक्यामप्यविशिष्टा।

"आषात्र्यामध कार्त्तिक्यां माध्यां त्रीन्पञ्च वा द्विजान्। तर्पयेत्पितृपूर्वे तु तदस्याक्षयमुच्यते" ॥ इति यमवचनात्।

यच महालयदर्शानन्तरप्रतिपदि जीवत्पितृकैः क्रियते मातामहश्राद्धम्, यच स्वृतिरत्नावल्यादिनिबन्धनिर्माणकाले प्रतिपद्येव
तस्यामिदानी तु महालयान्तर्गतनवम्यां जीवत्पितृकैरेव क्रियते
मातृश्राद्धम्, अपुत्रिवितृव्यज्येष्ठभ्रात्रादिश्राद्धं च तत्तन्मृतितिथौ
तत्तद्धिकारिभिः क्रियते, तद्धि तत्तत्कालेषु कथंचित्र जातमेतेष्वेव
शुक्तपञ्चमीपर्यन्ति दिषु गौणगौणतरादिकालेषु कर्चव्यम्। तस्यापि
कन्योपलक्षितापरपक्षनिमित्तत्वात्। तच्च व्यवस्थापितं प्राक्।

श्रत्र च यथा कृष्णपक्षसः मान्यप्रयुक्तं श्राद्धमाहिताग्नेरमान्वास्यायामेव भवति न त्वितर्पामिवान्यस्यामपि तिथौ। श्रमान्वास्यायां तु फलातिशयमात्रम्। "न द्रशेंन विना श्राद्धमाहिताग्नेन्द्रिजन्मनः" इति मजुवचनात्। इदं हि वचनं नाहिताग्नेर्द्र्शश्राद्धानितिस्त्राद्धानपेधार्थे प्रतिसाम्वत्सिरिकादिश्राद्धाभावप्रसङ्गात्। दर्शपदे श्राद्धलक्षणाप्रसङ्गात्। नियममात्रे संभवत्यपूर्वनिपेधपरत्वे गौरवाश्च। एतेन दर्शश्राद्धसदृशानां साधारणकालकानामेव श्राद्धानामयं प्रतिपेधो नासाधारणकालकानामाव्दिकादीनामित्यप्य-पास्तम्।

किन्तु "कृष्णपक्षप्रयुक्ते श्राद्धे सकृदेव यस्यां कस्यांचित्तिथौ कर्तव्ये दर्शकालित्यमार्थम्" इति पार्थसारिधमिश्रप्रमृतिभिव्यान् स्यातम्। तथा महालयापरपक्षश्राद्धमि सकृत्यक्षे दर्श एवाहिताग्ने-भैवति। प्राप्ते सकृत्वसामान्ये तत्र कालिवशेपनियममात्रकरणे लाघवेन तत्रैव पक्षे पूर्ववचनप्रवृत्तेः "पुरावाचः प्रविद्तोर्निर्वपेत्" इत्यस्येव प्रातःकालीनप्रधानाङ्गनिर्वापे। पक्षान्तराणि त्वाहिताग्नरिप भव-न्त्येव। श्रनेनैव न्यावेन—

"सन्यासिनोऽप्याब्दिकादि पुत्रः कुर्याद्यथातिथि। महालये तु यच्छ्राद्धं द्वःदश्यामेव तद्भवत्"॥

इत्यपि वचनं सक्तपक्षविषयमेव।

यत्तु—श्राहिताग्नेः पित्रादिवार्षिकश्राद्धं दर्शकर्त्तव्यश्राद्धप्रकारेण त्रिपुरुषोद्देशेन विना "प्रतिसम्बत्सरं चैवम्" इत्याद्युक्तप्रकारेणैकोद्देशेन न भवतीत्याद्दिताग्निकर्त्तृ काब्दिके पार्वणप्रकारितयमार्थत्वेन केषां-चिन्मनुवचनस्य व्याख्यानं तद्धार्षिकश्राद्धस्य मनुस्मृतौ विशेषतोऽ-संनिधानादर्शपदे लक्षितलक्षणापत्तेश्चायुक्तम् । श्रहिताग्नेर्द्शश्राद्धमेव नियतं तेन विनान्यच्छाद्धं तु तस्य न नियतमिति नियतपदाध्या-हारेण मेधातिथिव्याख्यानं कथंचिद्युज्यतां नाम ।

कैश्चित् "न दर्शेन विना" इत्यस्य कृष्णपक्षश्चाद्धविषयत्वमभ्यु-पेत्यैव "न पैतृयिक्षयो होमो लौकिकेऽग्नौ विधीयते" इत्यस्य पूर्वार्द्धस्य तत्र हेतुत्वेनेत्थं व्याख्यानं कृतम्। श्राहिताग्निना सर्वाधानिना श्राद्ध-रूपपितृयक्षाङ्गभूतो होमः "स्मार्त्तं कर्म विवाहाग्नौ" इति विहिते श्रौपासने तावत्कर्त्तुं न शक्यते। लौकिके तु स न विधीयते। श्रग्नेः श्रीविध्यभावात्। प्रत्युत—

"साग्निरग्नावनग्निस्तु द्विजपाणावधाप्सु वा। कुर्यादग्नौ क्रियां नित्यं लौकिकेनेति निश्चितम्"॥

इति हेमाद्र युदाहृतस्मृतिवचनेन निषिध्यते। साग्नित्वाचा-नाग्निकस्य विहिते पाएयादौ न भवति। परिशेषात्त्रेताग्नाचेवः कर्चध्यः। तत्रापि दक्षिणाग्नावेव। पित्रयक्तर्माधिकरणत्वेन तस्य दृष्टत्वात्। "श्रयं पितृणामिग्नः" इत्यादिमन्त्रवर्णाञ्च। स च दर्शान्य-दिने न लभ्यते। यदि हि श्राद्धीयहोमोऽपि स्वार्थतया तस्य विहरणमाहरणं चा प्रयुद्धीत ततस्तत्रापि स लभ्येत स च तदा तत्प्रयुद्धीत, यदि कापि तत्प्रयुक्ति विना तं न लभेत। शक्तोति तु दर्शे तां विनापि दर्शयागार्थविहरणादेरेव तं लन्धुम्। श्रत एव विद्यानयोगि-नाप्युक्तम्—"पिणडपितृयज्ञानन्तरभाविनि दर्शश्राद्धे विद्यतदक्षिणाग्नेः संनिधानात्"इति। तस्मादेतस्माद्धेतोराहिताग्निना सर्वाधानिना दर्श एव कृष्णपक्षश्राद्धं कार्यं नान्यदिन इति।

तिवदमयुक्तम्। साक्षाद्वचनं विना श्राद्धीयहोमस्य श्रौतेऽग्नौ कर्त्तमशक्यत्वात्। तथाहि। न ताचद्ग्नीनां प्रयोजनाकाङ्क्षया स्मार्चे कर्माण विनियागः। असंयुक्तोत्पन्नानामपि तेषां वाचनि-कैर्होमादिभिरेव प्रयोजनाकाङ्क्षःशान्तेः। वचनमपि "हुत्वाग्नौ पित्यश्चत्"इत्यादि यद्यपि सामान्यविषयं तथापि न श्रौताग्निपरम्। विषये लौकिकं स्यादिति न्यायात्। किमुत ''गृह्याणि वक्ष्यामः' इति प्रतिशानादु "गृह्यगतं कर्म स्मात्तं विवाहाग्नी" इत्युक्तत्वाच्च। स्मृतिगतमप्यौपासनाग्निपरमेव तदा तत्। न च "पितृयज्ञवत्"इत्यति । वेशाहक्षिणाग्निप्राप्तिरिति शम्भुशङ्खधराद्युक्तं युक्तम्। अग्नेरुपदेश-सिद्धत्वेनातिदेशस्य तद्भिष्ठधर्मविषयत्वात्। श्रन्यथाग्नावित्यस्य वैयर्थ्यापातात्। अत एव च न तस्य दक्षिणाग्निपरत्वमपि। तदुवादाने हि कदाचिदतिदेशाहिक्षणाग्निरेव प्राप्नुयादिति तिश्ववृत्त्यर्थमौपासनाग्निपरमेव तत्। एकस्यैवानिशब्दस्य गुह्या-ग्निमन्तं प्रति तत्परत्वं सर्वाधानिनं च प्रति दक्षिणाग्निपरत्वं चान्याय्यम्। तेन गृहोषु स्पृतिषु चाग्निपदेन गृह्याग्नेरेव प्रह्णा-सामा सर्वथा निरग्नेरिव-"अम्यभावे तु विष्रस्य पाणाबेवोप-पादपैत्र रति मनुबचनात्पाण।वेव श्राद्धीयो होमो युक्तः। अत- म्यादिपदैरिष गृह्याग्निरिहत एवोच्यते। श्रत एव होमस्याधिकरणा-काङ्क्षया दक्षिणाग्निप्राप्तिरित्यिष न युक्तम्। सत्यामप्याकाङ्क्षायाँ वाचिनकेन पाणिनेव तिभवृत्तेः। वस्तुतस्तु न होमस्याधिकरणा-काङ्क्षा। देवतोद्देशत्यागपूर्वकप्रक्षेपमात्ररूपत्वात्। श्रत एव "यदाः हवनीये जुहोाति" इत्यपूर्वविधिरेव न नियमविधिरित्युक्तं 'न देवताग्निशब्दिक्तयम्" इत्यत्राधिकरणे (१)। संनिधानमात्रं त्विकिश्चि-त्करमाहवनीयाद्यतिप्रसक्तं च।

श्रथैतद्परितोषादेव मिताक्षरायामुदाहृतम्—

''श्राहिताग्निस्तु जुहुयाद् दक्षिणाग्नौ समाहितः। श्रनाहिताश्निस्त्वौपसदे श्रग्न्यभावे व्रिजेऽप्सु वा"॥

'देवताग्निमन्त्रोक्षणादावस्ति प्रतिनिधिर्न वा। पुरेवास्तीह यन्मुख्ये कार्यं तन्नेति नास्त्यसौ॥

"श्राग्नेयोऽष्टाकपालः" "सौर्यं चरुम्"। इत्याद्। बुक्ता श्राग्नसूर्याद्यो देवाः, श्राहवनाद्योऽग्नयः, "बिंद्वेंवसद्नं दामि" इत्याद्यो
मन्त्राः, प्रोक्षणाद्यः कियाः, एतेषां देवादीनामपचारे द्रव्यवत्प्रतिनिधिरस्ति इति चेत्। मैवम्—कार्यसिद्ध्यभावात्। पुरोडाशनिष्पाद्नं
कार्यं त्रीद्यपचारेऽपि नीवारेण सिद्ध्यति। देवादिकार्ये तु नान्येन
सिध्यति। न द्याग्नेययागो विष्णुना निष्पद्यते। नाप्याहवनीवकार्यो
होमोऽसंस्कृतेन विद्वना सिध्यति। नापि "बिंद्वेंवसद्नं दामि"
इत्येतन्मन्त्रसाध्यमर्थप्रकाशनमन्येन मन्त्रेण सिध्यति। नापि प्रोक्षणकार्यमद्रष्टमविहितेनान्यार्थं विद्वितेन वा क्रियान्तरेणापि सिध्यति।
तस्मात्—नास्ति देवादीनां प्रतिनिधिः।

[६ अ०३ पा० ५ अधिकरणे]

<sup>(</sup>१)—देवताग्निमम्त्रक्रियाणां प्रतिनिध्यभाव इति सिद्धान्तः। यथोक्तं जैमिनीयन्यायमालायाम्—

इति वचनमेव सर्वाधानिनः श्राद्धीयहोमे दक्षिणाग्निप्रापः कत्वेनाभिमतम्। तर्हि श्रौतेष्ट्यादिभिरिवाप्रयोजकलक्षणाभावाच्छा-द्वीयहोमेनापि तस्य बिहरणादिप्रयुक्तिसंभवादर्शान्यदिनेऽपि दक्षि-णाग्नः सुत्तम पन्न। अत प्रवोक्तं वायुपुराणे—

"आहत्य दाक्षिणाग्निं तु होमार्थं वे प्रयत्नतः। अग्न्यर्थं लौकिकं वापि जुहुयात्कर्मसिद्धये"॥ इति।

श्रग्नयर्थं "स्मार्तं कर्म विवाहाग्नी" इति स्मार्त्तं कर्माधिकृतौपासनाम्यर्थं तत्कार्यमिति वाविदिति । 'नः पैतृयिक्षये, इत्यस्य "नः दर्शेन"
इत्यत्रार्थे हेतुत्वेन व्याख्यानं यितिश्चिदेव । वाचिनक एव त्वयमर्थोः
"न दर्शेन विना श्राद्धमाहिताग्नेद्धिजन्मनः" इति द्वयोरप्याहिताग्न्योः ।
"न पैतृयिक्षये" इति तु वायुपुराणोक्ततौकिकनिषेधार्थं पृथगेव
वाक्मम्। निषिध्यते च ऋष्यन्तरोक्तमृष्यन्तरेण "यदुच्यते द्विजातीनाम्" इतिवत् ।

न च वायुपुराणगतं लौकिकपदं गृह्याग्निपरम्। श्रग्न्यर्थमित्य अपदं च स्ववाक्पप्रकृतदक्षिणाश्चिपरम्। तेनाश्चौ करणहोमे दक्षिणा-श्चिरंव मुख्यस्तदभावे गृह्याग्निरनेन विधीयत इति वाच्यम्। स्ववा-क्यप्रकृतपरामर्शस्य सर्वनाम्ना तत्तद्विशेषशब्देनेव वा द्वष्टत्वात्सामान्य-वाचिनाग्निशब्देन दक्षिणाग्निपरामर्शानुपपत्तेः। अविधिकृतविशेष-परत्वं तु सामान्यशब्दस्य 'वीहीन् प्रोक्षति"इत्यादिषु बहुशौ दृष्टम्।

किंच गृह्यस्मृत्युक्तकर्मसु न्यायाद्वाक्याक्चोत्सर्गतो गृह्याग्नितेव मुख्यस्तदसंभवेऽपवादत्वेन वा पाग्यादिवद्वक्षिणाग्निविधीयत इत्ये-वोचितम्। श्रत एव मिताक्षरायां 'कर्म स्मान्ते विवाहाग्नो"इत्यस्या-पवाददर्शनादित्युक्त्वा "श्राहिताग्निस्तु"इत्यादिवाक्यं लिखितम्। सर्वाधानिविषयत्वं च तस्योक्तमित्यलं प्रसङ्गागतेन।

महासयापरपक्षान्तर्गतभर्ग्यां च तक्तिमित्तं श्राद्धं महाफलम्।

"भरणी पितृपक्षे तु महती परिकीतिता। अस्यां श्राद्ध कृतं येन स गयाश्राद्धकृद्धवेत्"॥ इति मत्स्यपुराणात्।

## रुष्णपक्षे त्रयोदशीश्राद्धविवेचनम् ।

अथात्रैव त्रयोदश्यां श्राद्धे किञ्चिद्धिचार्यते। तच्च यद्यपि
'भघायुक्ताथ नजापि शस्ता राजंख्योदशीण्इति पूर्वोदाहृताद्विष्णुधर्मोत्तरवचनन्त्,

'आषात्वाः पञ्चमे पक्षे गयामध्याष्टमी स्मृता । जयोदशी गजच्छाया गयातुल्ये तु पैतृको"॥

इति ब्रह्माण्डपुराणाञ्चापरपक्षनिमित्तमेव येन केनापि सकृत्पक्ष-भिन्नेन पक्षेण त्रयोदश्यां क्रियमाणं श्राद्धं त्रयोदशीश्राद्धमिति प्रतीयते। तथापि भिन्नमेवेदं तस्मात्।

"यत्किञ्चित्मधुना मिश्रं प्रद्यानु त्रयोदशीम्। सद्प्यक्षयमेव स्याद्वर्षासु च मघासु च ॥ यहदाति गयास्थश्च सर्वमानन्त्यमश्चते। तथा चर्षात्रयोदश्यां मघासु च विशेषतः॥ प्रौष्ठपद्यामतीतायां मघायुक्तां त्रयोदशीम्। प्राप्य श्राद्धं प्रकर्त्तव्यं मधुना पायसेन वा॥ श्राद्धकालममावास्या नित्यं पार्थिवसत्तम। पौर्णमासी तथा माघी श्रावणी च नृपोत्तम॥ प्रौष्ठपद्यामतीतायां तथा कृष्णत्रयोदशी। श्राष्टकान्वष्टकास्तिस्त्रस्तथैव च नृपोत्तम॥ पतानि श्राद्धकालानि नित्यान्याह प्रजापतिः। श्राद्धमेतेष्वकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते"॥ त्रमावास्या तिस्रोऽष्टकास्तिस्रोऽन्वष्टका माघी प्रौष्ठपद्यूर्ध्व कृष्णात्रयोदशीत्यादिषु मनुयाञ्चवल्यविष्णुधर्मोत्तरिवष्णुस्मृत्यादिगतस्पष्टविधिवचनेष्वनेकस्मृतिपुराणगतिपितृगाथारूपार्थवादोन्नेयविधिवचनेषु
चापरपक्षनिमित्तस्य श्राद्धस्य प्रत्यभिज्ञानात्। यद्यपि चायं
त्रयोदशीविशेषः कृष्णपक्षाविनाभूतस्तथापि न तच्छ्राद्धाविनाभूतः
सकृत्पक्षे तत्र तदभावात्। येन तदुपस्थापयेत्। कृष्णपक्षविशेषस्तु
कृष्णपक्षसामान्यनिमित्तश्राद्धाविनाभूतस्तदुपस्थापयत्येवेति ततो
महालयापरपक्षश्राद्धस्याभेद्ये युक्तः।

पूर्वोकवचनैश्च नित्यत्वावगमात्प्रकरणान्तराच्च कृष्णपक्षसामान्यविहितात् काम्यश्चाद्धादि मिन्नम्। न ह्यत्राग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादिवत्कामनिमित्तसंयोगमेदात्प्रयोगमात्रभेदो न कर्मस्वरूपभेद्
इति संभवति। एकोत्पत्तिविधिसंनिध्यभावेन कर्मस्वरूपभेदापवादकस्य संनिधौ त्वविभागादिति न्यायस्य तद्वद्रत्राभावात्। तेनात्र
कर्मभेद एव। युगादिश्चाद्धात्तु त्रयोदशीश्चाद्धं न भिद्यते। त्रयोदशीविशेषस्य युगादित्वाविनाभावात्। तस्य च पुनिधिर्मन्वादिसमृत्यादिषु तावद्युगादिसामान्यश्चाद्धविधेरभावाद्युक एव। यदि क्वित्तत्विद्वश्वायाप्येतस्य विधिः स्यात्। सोऽयनविषुवमहालयादिवद्ववश्यकत्वार्थः फलातिशयार्थश्च भविष्यति।

श्रत पवोक्तं ब्रह्मपुरायो—

"यो नाम वर्द्धयेद् देहं प्रत्यहं स्वात्मविक्रयात्। श्राद्धं तेनापि कर्त्तव्यं तैस्तैर्द्रव्यैः सुसंचितैः॥ त्रयोदश्यां विशेषेश वर्षासु च मघासु च। नास्मात्परतरः कालः श्राद्धेष्वन्यस्तु विद्यते॥ यदत्र साक्षात्पितरो गृह्णस्यमृतमक्षयम्" इति।

अत्र च यद्यपि बहुषु वचनेषु मघायुक्तेव त्रयोदशी श्राह-काललेन श्रयते तथापि केवलापि प्रौष्ठपद्यपरितनी सा तथा भवत्येव। "श्रीष्ठपद्यामतीतायां तथा कृष्णा त्रयोदशी", "श्रीष्ठपद्युध्वं कृष्णत्रयोदशी" इत्यादिवचनेभ्यः।

"अपि जायेत सोऽस्माकं कुले कश्चित्ररोत्तमः।
प्रावृद्कालेऽसिते पक्षे त्रयोदश्यां समाहितः॥
मधुष्ठुतेन यः श्राद्धं पायसेन समाचरेत्।
कार्त्तिकं सकलं वापि प्राक्छाये कुखरस्य च"॥ इति।
"अपि नः स कुले जायाद्यों नो दद्यात्त्रयोदशीम्।
पायसं मधुसपिभ्यां प्राक्छाये कुखरस्य च"॥

इति च विष्णुमन्वादिस्मृतिगतासु पितृगाथासु च त्रयोदशी-मात्रप्रशंसनात्। "कार्त्तिकं सकलं वापि"इति च पृथगेव प्रशंसोक्षेयः सकलकार्त्तिकव्यापिनो मधुप्लुतपायसद्भव्यकस्य श्राद्धस्य विधिः। "प्राक्छाये कुञ्जरस्य"इति च तथैवापराह्मिकहस्तिच्छायाक्रपदेशाङ्ग-कस्य। श्रत एव महाभारते—

'श्रिपि नः स कुले जायाद्यो नो दद्यात्त्रयोदशीम्। मघासु सिपेषा युक्तं पायसं दक्षिणायने॥ श्रिजेन सर्वलाहेन मघासु च यतव्रतः। हस्तिच्छायासु च तथा कर्णव्यजनवीजितम्"॥

वर्षास्विति च ज्यृतसम्बत्सराभिप्रायेण मासचतुष्टयातमकं वर्षतुमभिप्रत्य। तथा च महाभारते—

"चतुरो वार्षिकानमासान् यो मांसं परिवर्जयेत्। चत्वारि भद्राग्यामोति की तिमायुर्यशो बलम्" इति।

यतीनधिकृत्य विशिष्ठेनाप्युक्तम्—"न चिरमेकत्र वसेद्द्यत्र वर्षाकालात्, श्रावणाद्यश्चत्वारो मासा वर्षाकालः" इति। पृथङ्मघाग्रहणं भारतवचने महालयपक्षगयाताः केवलमघाया श्रापि त्रयोदशीवच्छाद्धकालत्वार्थम्। तथा च वशिष्टेनापि केवलमघासु श्राद्धमुक्तं प्रशंसामुखेन—

'पिता पितामहश्चेव तथैव प्रपितामहः। उपासते सुतं जातं पिष्पलं शकुना इव॥ मधुमांसैश्च शाकैश्च पयसा पायसेन च। एष नो दास्यित श्चाइं वर्षासु च मघासु च" इति।

उसययोगे तु फलातिशयार्थत्वलक्षणं प्राशस्त्यम्।

"योगो माघात्रयोदश्योः कुञ्जरच्छायसंज्ञितः (१)। भवेन्मघायां सिंहे च शाशिन्यके करे स्थिते"॥

इति ब्रह्मपुराणोक्तकुञ्जरच्छाययोगे प्राशस्त्यातिशयवत्। प्राशस्त्यार्थमेव च भारतवचने पूर्व मघाग्रहण वाक्यान्तरेषु च मघा-युक्तादिग्रहणम्। स्पष्टं चैतद्यागीश्वरवचने—"तथा वर्षात्रयोदश्यां मघासु च विशेषतः" इति । एवं सित त्रयोदशीसमभिन्याहृतेषु वचनेषु "यो मघासु च"इति चकारः स यद्यपि तिथ्या सहेतरेतरयो-गार्थस्तथापि प्राशस्त्यार्थं एव मघायुक्तादिवचनवत्।

वस्तुतस्तु सपग्स्परिनरपेक्षेकिकयान्वयलक्षणसमुच्चयार्थ एव। "प्राक्छाये कुञ्जरस्य च" इतिवत्। केवलमघाया श्रिपि श्राद्धकाल-त्वोक्तेः। वर्षास्तु त्रयोदश्या विशेषणमेव। "प्रावृट्कालेऽसिते पक्षे त्रयोदश्याम्" "वर्षात्रयोदश्याम्" इत्याद्विचनात्।

यत्तु शूलपाणिना "वर्षावन्मघापि त्रयोदशी विशेषणमेव। मघा-युक्तवाक्यैकवाक्यत्वात्। तथा च मघायुक्तेव त्रयोदशी श्राद्धकालो न

<sup>(</sup>१)—गजच्छायसंज्ञको योगश्चतुर्धा भवति। ते च भेदा श्रस्माभिः १३१ पृष्टिप्पर्यां विवृतास्तत्रैव विलोकनीयाः।

तु केवला त्रयोदशी मघा वा। यत्तु काचित्कं केवलतच्छ्रवणं तिद्तरोपलक्षणम्। पूर्वीकादेव हेतोः। मन्वायुक्तिपतृगाथाकपार्थवादेषु तु सुतराम्। प्रथंवादानां विधिशेषत्वेन तदनुरोधेन नेतव्यत्वात्। विधो च "वर्षासु च मघासु च" इति मघायोगस्य श्रवणात्। केषु-चित्त्वर्थवादेष्विप मघायोगोऽपि श्रयत एव। तत्रः च विधिः कल्य-मानो विशिष्टतिथिगोत्वर एव कल्पयितुं न्याप्यो न तु त्रयोदशोमात्र-श्राद्धगोचर एकः, फलातिशयार्थमघायोगगाचरश्चान्यः। गौरवप्रस-ङ्गात्। गजच्छायाकुङ्गरप्राक्छाययोगौ तु त्रयोदशीश्राद्ध एव फला-तिशयार्थावल्पमुन्युक्तत्वात्" इत्युक्तम्।

तदयुक्तम् । न हि ऋषिवचनानां संवादात्प्रामाएयं येन चाल्पत्व-बहुत्वकृतो विशेषः स्यात् । तेन यद्येकविधिकल्पनालाघवमात्रेण स्वारसिकनैरपेक्ष्यवाधेनाप्यनाकाङ्क्षितंतरोपलक्षणं स्वीकियते तिहं सर्वोपसंहारेण तादृशैकविधिकल्पनाद्गजच्छायाख्ययोगयुक्तायामेव त्रयोदश्यां कुञ्जरप्राक्छाय एव च श्राद्धं स्यान्नान्यत्र ।

अध—

"रूपतो हि निराकाङक्षाभिन्नत्वेनावधारिताः।" अन्यान्यानादरेणैव प्रार्थयन्ते प्रयोजनम्"॥

इति न्यायेन तत्तदृषिवचनानुरूपनानाश्चृतिकल्पनमपिः प्रामाणि-कमेव। ततोः मदुक्तमैव कल्पतर्वादिसंमतं युक्तम्।

श्रत एव केवलमघात्रयोदशीप्रशंसारूपार्थवादेभ्यः प्रत्यक्षतो वा केवलतत्तद्गोचरविष्योः क्षप्तत्वादुभयप्रशंसार्थवादेभ्यः फलाति-शयार्थनक्षत्रविशिष्टतिथिगोचरस्यैव विधेः कल्पनान्न विधिद्वयकल्पना-गौरवमपि।

एवं च सामान्यकृष्णपक्षत्रयोदश्यां ज्ञातिश्रघेष्ठयबहुप्रजादि-फलकं काम्यमेव श्राद्धम्। महालयापरपक्षत्रयोदश्यां तु पक्षश्राद्धा- त्काम्यश्राद्धाः मिन्नयुगादित्वनिमित्तकमेवेतरयुगादिश्राद्धापेश्रया-त्यावश्यकमक्षयतृत्यादिपितृगतप्रजापुष्ट्यादि कर्नृगतमहाफनजनकं स्वश्राद्धमिति स्थिते ये तावत् कृष्णत्रयोदशीसामान्यश्राद्धविषयाः स्पष्टा निषेधाः—

'कुष्णपक्षे त्रयोदश्यां यः श्राद्धं कुरुते नरः।
पञ्चत्वं तस्य जानीयाज्ज्येष्ठपुत्रस्य निश्चितम्॥
गृही त्रयोदशीश्राद्धं न कुर्यात्पुत्रवानिष ।
उपवासं च संकान्तौ प्रहणे चन्द्रसूर्ययाः॥
त्रयोदश्यां तु वै श्चाद्धं न कुर्यात्पुत्रवानगृही।
नेध्यते सोपवासश्च कैश्चिद्प्ययनद्वये"॥

इत्याद्यो ज्योतिर्वृहस्पतिवामनपुराणषट्त्रिशन्मतादिगताः ।
ये च तादृशा एव "युवमारिणस्तु भवन्ति" "युवानस्तत्र म्रियन्ते"
इत्यापस्तम्बकात्यायनाद्यक्तनिन्दोद्येया निषेधास्ते पुत्रवद्गृहिणोऽन्यबहुपुत्रसामार्थतच्छाद्धनिषेधपराः । तेष्वेव तस्याधिकारिणः श्रवखात् । युवानः समनन्तरजनिष्यमाणापेश्चया पूर्वोत्पन्नाः इति
यावत् । तेश्विम्रयन्त इति दोपश्चावणाच्च । ज्येष्ठपुत्रस्येति ज्येष्ठःशब्दोऽपि तत्पर एव । भवतु वा "स्रक्षे पिणडप्रदानं तु ज्येष्ठपुत्री
विवर्जयेत्" इतिवत्सर्वज्येष्ठपरस्तथापि तद्यत एव निषेधः । तेनः
सर्वथा संतानरिहतस्य तद्यताऽपि वा तद्रिक्मोक्षादिकतार्थिनो न
अयोवशीश्राद्धनिषेधः ।

श्रतएव स्कान्दे नागरखएडे—

"यो बाञ्छति नरो मुक्तिं पितृभिः सह चातमनः। असन्तानश्च यस्तस्य श्राद्धे प्रोक्ता त्रयोदशो॥ सन्दानयुक्तो यः कुर्यात्तस्य वंशक्षयो भवेत्"इति। एतत्सामान्यतोदृष्टमुलिकेव चेकमाश्रं पुत्रवतां बहुपुत्रकामनया पुत्रार्थविहितहरिवंशश्रवणादिकर्मानाचरणश्रं सद्धिः शिष्टानाम्। श्रान्तर्भर्भर्म्यद्वरूपनागरखण्डेतिहासार्थवादान् महालगापरपक्ष-त्र्यादश्यां केवलायां मघादियुक्तायां वा यद्त्यावश्यकं महाफलं च श्राद्धं विहितं तस्य निषेघ उन्नीयते। तन्नाहि यद्यपि—

"त्रयोदश्यां कृते आहे कस्माहंश क्षयो भवेत्। सह आहे त्रयोदश्यां कुरुते पायसेन च"॥ इत्युपक्रमे त्रयोदशीमात्रं प्रतीयते तथापि—

"ऋक्षे पैत्रे यदा चन्द्रो हंसश्चेव करे स्थितः। त्रयोदश्यां तु सा छाया विश्रेया कुछराह्वया॥ अद्भेष्वितप्रशस्ता सा पितृणां तृप्तिकारिणी॥ श्रतो मधात्रयोदश्यामेतैरेव हि साधनैः॥ करोमि श्रद्धया श्राद्धं तत्रमावमनुस्मरन्। तस्य तद्धचनं श्रुत्वा ये चान्येऽपि जना भुवि॥ नभस्यस्य त्रयोदश्यां श्राद्धं चकुर्भुदान्विताः। श्रद्धप्रभृति यः श्राद्धं त्रयोदश्यां करिष्यति॥ कन्यासंस्थे सहस्रांशौ तस्य स्याद्धंशसंक्षयः"।

इति मध्ये महा लयत्रयोदशी परामर्शां तुपक्रमस्याप्य विरोधेन तत्परत्वात्तच्छा द्वस्येव तत्र निषेधः। तत्र स्पष्टै विधि भिर्बहुफलार्थः तया विहितस्यात्यन्तं निषेधासंभवात् क्रत्वर्थत्वाभावाच्च। षोद्धिः प्रह्णाप्रहणविधिप्रतिषेधयोविकल्पासंभवा निषेधस्य किस्मिश्चित्रिषयः भेदेऽवश्यं वक्तव्ये पिएडदानो पेतत्व कपिकस्तरसाहित्य कपस्तावदेकः स्तिह्रपयो नागरखड प्रवोक्तः।

'श्रतः श्राद्धं विना देयं तहिने मधुपायसम्। खडूमांसं कालशाकं मांसं वाधीणसस्य च॥ तस्याभावेऽपि दातव्यं क्षीरोदनमनुत्तमम्। तस्मिन्नहिन विप्रेभ्यः पितृणां तुष्टकें नृप॥ तस्याभावेऽपि दातव्यं जलं तिलविमिश्रितम्"॥ इति।

श्रत्र श्राद्धशब्दः पिएडदानपरस्तस्यापि पितृदेवत्यत्वे श्राद्धशब्दः वाच्यत्वात्। श्रत्रे ब्राह्मणभोजनस्योक्तत्वेन तिश्वषेधासंभवात्। पितृतृष्टेस्तदुद्देशं विनाऽसंभवेन तत्र पितृ णमवश्यमुद्देशनीयत्वात्। तत्सद्भावे च तद्भानां निमन्त्रणादीनां ब्राह्मणोपचाराणामवश्यः मावित्वेऽपि पिएडदानस्य तद्भानां चाभावेन तत्प्रयुक्तेन च वाचिनिः सेनार्ध्यदानाग्नौ करणाद्यभावेन विस्तरपर्युदासोपपत्तेः। 'श्रद्धप्रभृतिः वः श्राद्धम्' इति पूर्वतनोऽपि श्राद्धशब्दः पिएडदानपर एव। निन्दायाः 'श्रतः श्राद्धं विना'' इतिपर्युदासशेषत्वात्। युक्तश्चः वच्छाद्धे पिएडदानिवैधस्तस्य युगादिष्रयुक्तत्वात्। तत्र च—

"अयनद्वितये श्राद्धं विषुवद्दितये तथा। युगादिषु च सर्वासु पिएडनिर्वपणादृते"॥

इत्यगस्त्येन पिएडदाननिषेधात्।

न चैंवं सामान्यनिषेधेनैव सिद्धेविशेषनिषेधो व्यर्थः प्राप्य-भावादसङ्गतश्चेति वाच्यम्।

पूर्वोक्तनानावचनैरेतत्त्रयोदशीश्राद्धस्यात्यावश्यकत्वाक्षयितृतृप्तिहेतुत्वयोरवगमात्पिगडदानस्य च तीर्श्रश्राद्धादिषु ब्राह्मणभोजनासंभवे केवलपिगडदानविधानेन ब्राह्मणभोजनापेक्षयातिशयेन पितृतृप्तिहेतुत्वाबगमादष्टकान्वष्टकादिसम्भिव्याहाराच्य सत्यपि युगादिआदत्वे सामान्यनिषेधबाधेनात्र पिगडदानं भवत्येवेति शङ्कानिवृत्त्यर्थत्वात्।

श्रत एव कर्कोपाध्यायेन—"श्रपिद्वनः सः कुले भूयात्" इत्यादि-मैंबाश्योदशीश्राद्धविषया पितृपार्थना पिराइदानविषयेवोका। बेषु अन्थेष्वेतत्त्रयोदशीश्राद्धनिषेधस्तत्र युगादिसामान्यश्राद्धतत्रत्यापिएड-दाननिषेधयोरनुकत्वाच ।

श्चन्योऽप्येकवर्गोहेश्यकरूपो निषेधविषयः कार्ग्णाजिनिनोक्तः ।

"श्राद्धं नैवेकवर्गम्य त्रयोदश्यामुपकमेत्। न तृप्तास्तत्र पेयस्य प्रजां हिंसन्ति तस्य ते" इति।

तेऽग्रजामिति क्वचित्पाठः। एकवर्गस्य पितृपितामहप्रितामह-मात्रवर्गस्य। किन्तु मातामहादिवर्गस्यापीति विधेविषयः। न तु तत्तत्कारुविहितेषु तत्तच्छाद्धेष्विति कर्चव्यताकाङ्क्षायां समीपे धर्मानुपदेशादुपदिष्टधर्मकस्य पार्वणाख्यस्य दर्शक्षाद्धस्य धर्मा स्मतिदेशात्प्राप्यन्ते।

पार्वणे च यद्यपि "पितृभ्यो दद्यात्" इति लिङ्गसमवायगौणपितृशब्दोपेतिविधिविहितेन पितृपितामहप्रितामहदेवत्याभ्यासत्रयसमुदायात्मकेन प्रकरणलब्धधमें णैकेन श्राद्धसमुदायिना सहैकप्रयोगचवनातिदेशप्राप्तधमीविशिष्टं मातामहादिदेवत्याभ्याससमुदायात्मकं
समुदाय्यन्तरमपि श्राद्धं "मातामहानामप्येवम्" इत्यादिना विहितम् ।
तथापि तस्यातिदेशतो धर्मग्राहित्वेन भिश्चकत्वान्न हि भिश्चको
भिश्चकान्तराद्याचितुमहित सत्यन्यस्मिन्नभिश्चक इति न्यायेन
तदीयधर्मातिदेशानौचित्यात्पित्रादिश्राद्धरूपस्यैव समुदायिनो धर्माणामितदेशः । एकसमुदायिविकारे च समुदाय्यन्तरं नैवातिदिश्यते
कर्मणस्त्वप्रवृत्तित्वादिति न्यायात् । तेन यद्यपि श्राद्धान्तरेषु
मतामहादीनामितदेशतो न प्राप्तिः सौर्यादिष्ववाग्नीषोमादीनाम् ।
तथापि—

'पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा ध्रुवम्। अविशेषेण कर्त्तव्यं विशेषात्ररकं वजेत्॥ (१) कर्षसमन्वितं मुक्त्वा तथाद्यं श्राद्धषोडशम्। प्रत्याब्दिकं च शेषेषु पिएडाः स्युः षडिति स्थितिः"॥

(१) कर्षूर्गत्तंस्तत्समन्वितं श्राह्मम् एकान्वएकाश्राद्धम् । तिह्नहाये-त्यर्थः । स्मिलनमध्यमोत्तमभेदेः षोडशश्राद्धानि त्रिविधानि । तत्राद्यस्य मिलिनषोडशश्राद्धस्य स्वस्तपं यथा गरुडपुरागे (सारोद्धारे)—

'स्थाने द्वारेऽर्घमार्गे च चितायां शवहस्तके।
श्रस्थिसंचयने षष्ठां दशपिएडा दशाहिकाः॥ (१२ श्र० ५८ श्लो०)
मिलनं षोडशं चैतन्मया ते पिकीर्तितम्"॥ इति।
भाष्यमाख्यस्य षोडशश्राद्धस्यापि स्वरूपं तत्रैवेदं वर्णितम्—

"प्रथमं विष्णुवे द्दाद् द्वितीयं श्रीशिवाय च।
याम्याय परिवाराय तृतीयं पिएडमुत्स्जेत् ॥ ६० ॥
चतुर्थं सोमराजाय हव्यवाहाय पश्चमम् ।
कव्यवाहाय पष्ठं च द्द्यात्कालाय सप्तमम् ॥ ६१ ॥
रहाय चाप्टमं द्द्यान्नवमं पुरुषाय च।
प्रेताय दशमं चैवैकादशं विष्णुवे नमः ॥ ६२ ॥
द्वादशं ब्रह्मणे द्द्याद्विष्णुवे च त्रयोदशम् ।
चतुर्दशं शिवायव यमाय दशपञ्चकम् ॥ ६३ ॥
द्यान्तत्पुरुषायव पिएडं षोडशकं खग ।
मध्यं षोडशकं प्राहरेतन्तत्विवदो जनाः" ॥ ६४ ॥ इति ।

पते सर्वेऽपि पिएडा एकादशाहे विष्णुपूजोपक्रमे प्रदीयन्त इति प्रत्येतव्यम्। श्रन्त्यस्योतमाख्यषोडशश्चाद्धस्य तु वर्णनमित्थं लिखितं तत्रीव। तद् यथा—

"द्वादश प्रतिमासेषु पाक्षिकं च त्रिपाक्षिकम्। न्यूनषाएमासिकं पिएडं दद्यान्न्यूनद्वादिशिकं तथा॥ ६५॥ उत्तमं षोडशं चैतन्मया ते परिकीर्तितम्"॥ इति।

इदं षोडशभाद्धत्रयं सिपएडोकरणाद्वांग् भवति। द्वादशाह-दिन एव सिपएडीकरणपंभे तु मध्यमोत्तमे षाडशभाद्धे एकादशाह-दिन एव तन्त्रेण परिसमाप्येते। इत्यादिवचनैरेव यथाश्राद्धान्तरेषु मातामहादिश्राद्धस्यापि प्राप्तिस्तथा त्रयोदश्यामपि तत एव तस्यापि प्राप्तेः कथमेकवर्ग-यजनस्य प्रसक्तिर्यस्यायं प्रतिषेधः।

केचित्तु प्रत्याब्दिकाद्यतिरिक्तेषु सर्वेषु त्रिपुरुषश्राद्धेषु दर्श-श्राद्धातिदेशादेव मातामहादिप्राप्ति वदन्ति। तथाहि भवेतपूर्वोक्तो न्यायो यद्यभ्यासत्रयसमुदायात्मकात्पित्रादिश्राद्धादन्यत्तादृशं माता-महादिश्राद्धं नाम कर्म स्यात्तच्चतदा स्याद्यदि श्रमावास्यायां पितृभ्यो द्यात् इति पितृशब्दो जनकपुरुषवचनो बहुवचनान्वयार्थं च पिता-महप्रिपतामहाचेव लक्षयेत्। तदा हि मातामहादिश्राद्धस्य तत्राविहि-तत्वादगत्या मातामहानामप्येविमिति विशिष्टिविधिरेव कर्मभेदापादक श्रापद्यते।

न त्वेवमस्ति नायं पितृशब्दो जनकपुरुषपरो लक्षणापत्तेः। नापि वसुरुद्रादित्याग्निष्वात्तादिदिव्यपितृपरः "स्वधा पितृभ्यः" इतिवत्। नामगोत्राद्यन्वयविधानात्। किन्तु सपिएडीकरणान्त-श्राद्धजन्यावस्थाविशेषवचनो मन्त्रगतपितृशब्दवत्। ते च सर्व प्व देवताभूताः पितृशब्देनैव चोद्देष्टव्या इति।

यद्यप्येतावन्मात्रालोचनया प्रसक्तं तथापि "पितरिदं तेऽर्घ्यम्,
शुन्धन्तां पितरः" इत्यादिमन्त्राम्नानानमातामहानामप्येवमित्याद्यक्तेश्च
पित्रादीनां त्रयाणां मातामहादीनां च त्रयाणां देवतात्वं पित्रादिशब्दैश्चोहेश इत्यवगम्यते। तेन "पितृभ्यो दद्यात्" इत्युपदेशेनैवावस्थाविशेषरूपसामान्यवचनेनापि पित्रादिमातामहादित्रिकत्रिकपरेण षणणां
देवतानां विधानात्तावदभ्याससमुदायात्मकमिदमेकमेव श्राद्धम्।
मातामहानामप्येवमिति तु न धर्मातिदेशः। एककर्मणि ऐन्द्रानैन्द्रप्रदानवत्प्रकृतिविकृतिभावासंभवात्। किन्तु तद्वदेवसर्वाभ्यासेषु
समानविधानानामेव धर्माणां केषुचिद्भ्यासेषुक्तस्य प्रयोगप्रकार-

स्येतरेषु लाघवार्थं संक्षेपेणेव प्रदर्शनमेखम्। "इतरे अपि सवने" इत्या-विवत्। अत पव याज्ञवरकीयादिषु द्विरेवमिभघानम्। धर्मातिदे-शार्थत्वे एकेनैव सकलेत्थंभावातिदेशिसि छेस्तह्रैयर्थ्यात्। पितॄनीति सामान्याभिधानेऽपि वृद्धौ श्राद्धत्रयं द्रष्टव्यमिति "वृद्धौ नान्दीमुखान् पितॄन् यजेत" इति योगीश्वरवचनगतिमताक्षरापर्याले चनयापि पितृ-शब्दोऽवस्थाविशेषवचन एव गम्यते। पितृमातृमातामहाद्यनुस्यूतस्य तदितिरक्तस्य सामान्यस्यासंभवादिति।

तवेतद्पेशलम्। "वृद्धौ श्राद्धत्रयं स्मृतम्" "तन्त्रं वा वैश्वदेविकम्" स्त्यादिवचनेभ्यः श्राद्धभेदप्रतीतेः। तस्य च पित्रादित्रययागवन्मातामहादित्रययागस्यापि तेनैव विधिना विधानेऽनुपपत्तः।
कर्मभेदस्य विधिभेदाधीनत्वात्। विध्येक्येऽपि संख्यान्यायेन
न्यायसुधाकारमतेनैतादृशगुणभेदेनापि कर्मभेदाभ्युपगमे पित्रादित्रयेऽपि प्रत्येकं कर्मभेदापत्तिः। इष्टापत्तौ श्राद्धेक्यव्यवहारस्य राजस्यादिवत्समुदायनामत्वेनोपपत्ताविष सर्वत्राविवक्षितसाहित्यानां समुदायिनामवेति कर्त्तव्यतान्वयात्पित्रादित्रयेऽपि प्रयोगकाले वैश्वदेवादीनामारादुपकारिणां तन्त्रत्वापत्तेः स्मृतिशिष्टव्यवहारिवरोधः।
तुल्यत्वे हि सति किमिति वर्गद्वय एव तन्त्रत्वम्। स्मृतिषु "तन्त्रेण
करिष्ये" इत्यादिक्षपेण शिष्टेश्च व्यवह्नियते नैकवर्गेऽपि। तेनैकवर्गे
कर्मक्यमेवाभ्यासभेदमात्रं वर्गद्वये तु कर्मभेद एवेति गम्यते।
अत एव मिाताक्षरायां दर्शशाद्धप्रकरणे यदि द्वावेव ब्राह्मणौ लब्धौ
तदा देवे पात्रं प्रकल्प्य पितृवर्गे मातामहवर्गे चेकैकं नियुज्य।दित्युकरवा तत्र प्रमाणत्वेन—

'यद्येकं भोजयेच्छा है देवं तत्र कथं भवेत्। श्रकं पात्रे समुद्धत्य सर्वस्य प्रकृतस्य च॥ देवतायतने कृत्वा ततः श्रादं प्रवर्त्यत्। श्रास्येदन्तं तदशौ तु ददाहा बहाचारिणः"॥ इति वसनमुदाहतम्। एवं हि वदन् श्राद्धत्वं वर्गद्वये प्रत्येकपर्याप्तमेकवर्गे च व्यासक्तमिति दर्शयति। कि च मातामहश्राद्धे
शुन्धनमन्त्रस्य पिएडपितृयक्षप्रकृतिकत्वादृहोपपत्तावपि श्राद्धद्वयस्यैकविधिविधेयत्वेनैककर्मत्वेऽर्घ्यमन्त्रादिष्हो न स्यात्। कर्मणि
प्रकृतिविकृतिभावासंभवात्। तेनैषमादिव्यवहारोपपत्तये त्रयः पित्र्यः
इतिवत् जनकपुरुपवचनिलङ्गसमवायगौणिपतृशब्दोपेतेन "पितृभ्यो
दद्यात्"इत्येतेन पित्रादित्रिकदेवत्यश्राद्धमात्रविधिः, मातामहादिश्राद्धस्य त्वातिदेशिकधमिविशिष्टस्य मातामहानामप्येविमिति पृथगेव
विधिरित्येव वक्तव्यम्।

त्राश्वलायनादिस्त्रेषु तु पित्रादित्रयमात्रदेवत्यार्घ्यदानस्य च भोज्यब्राह्मणान्वियत्वात्पित्रादिभ्य एव त्रिभ्यो भोजनदानिपण्डिपितृ-यक्षकल्पेन तेभ्य एव पिण्डदानं च स्पष्टमुक्तम्। न तु मातामहा-दिभ्यः।

वायुपुराणेऽपि पिएडदानरूपप्रधानं पित्रादिभ्य पवोक्तम्। "मधुसर्पिस्तलयुतांस्त्रीन् पिएडान्निर्धपेद् बुधः"इति।

जातूकर्येनापि "कृत्वावनेजनं द्यात्त्रीन् पिर्डास्तु यथा-विधि"ति। "दर्शवत्स्यात्त्रयोद्देशः सिप्रडीकर्षे कृते" इति व्यास-वचनाद्प्याब्दिके दर्शश्राद्धप्रकारातिदेशकात्तत्र त्रिपुरुषोद्देश्यकमेकं श्राद्धं प्रतीयते। द्विरुक्तिस्तु याज्ञवल्कीखादिषु स्वस्वेतिकर्त्तव्यता-विशिष्टब्राह्मणभोजनिप्एडदानरूपप्रधानद्वयस्य प्रत्येकं विध्यर्था। यद्यपि प्रथमोक्तः पूर्वपितृवर्गेऽपि ब्राह्मणभोजनं नोपदिष्टं तथापि ब्राह्मणोपवेशानादेस्तद्रोजनाङ्गत्वात्तद्विधिनैवोपकान्तविधिकस्य तस्य संभवति मातामहादिसम्बन्धित्वेन विधिः। श्राद्धं कुर्यादित्यनुषङ्गा-ध्याहारान्यतराभिधानं तु हेमाद्रेयंत्रेकेव मातामहानामेवमित्युक्ति-स्तद्भिप्रायम्।

#### भत एव पुलस्त्यवचनम्—

"मातुः पितरमारभ्य त्रयो मातामहाः स्पृताः। तेषां तु पितृवच्छाद्धं कुर्युर्दुहितृस्नवः"॥ इति।

कात्यायनसूत्रे तु पितृभ्यः पितामहेभ्यः प्रपितामहेभ्यो माता-महेभ्यः प्रमातामहेभ्यो वृद्धप्रमातामहेभ्य इति तुल्यवन्मत्राम्नानात् त्रींस्त्रोन्पिएडान् दद्यादिति वीप्सायुक्तैकपर्पिएडदानविधेश्च तद्वशा-देव खाविशेषादुभयेषां पित्रादीनां मातामहादीनां चेत्येवं कर्कोपा-ध्यायेन व्याख्यातात्"अपरपक्षे आद्धं कुर्वीत"इत्युत्पत्तिविधेश्चः वर्गः-द्वयस्याप्येक एव श्राद्धविधिरिति प्रतीयते।

## बृहस्पतिस्मृतावि -

"सर्वस्मोत्प्रकृताद्वानिपण्डान्मधुतिलान्वितान्। पितृमातामहादीनां दद्याद्गृह्यविधानतः"॥ इति।

व्यासस्मृताविप-"पितृन्मातामहांश्चेव व्रिजः श्राद्धेन तर्पये-त्ग्रंदि । देवलस्पृतावपि —

"एकेनापि हि विशेण षट्पिएडं श्राद्धमाचरेत्। षडध्यन्दि।पयेत्तत्र षड्भ्यो दद्यात्तथाशनम्॥ पिता भुङके द्विजकरे मुखे भुङके पितामहः। प्रितामहश्च तालुस्थः कराठे मातामहः स्मृतः॥ प्रमातामहस्तु हृद्ये वृद्धो नाभौ तु संस्थितः। एवमप्याचरेच्छाद्धं षड्देवत्यं महामुने ॥ विभक्तं कारयेद्यस्तु पितृहा स प्रजायते" इति।

मत्स्यपुरागेऽपि पिग्डान्वाहार्यकं श्राद्धं प्रकृत्य— 'प्राचीनावीतिना कार्यमतः सर्वे विजानता। षद्कं तस्माद्धविःशेषात्पिग्डान् दद्यात्तथोदकम् ॥ द्य।दुदकपात्रेषु सतिलं सन्यपाणिना"इति।

श्रत्र च पक्षे मातामहानाँ चैवमित्युक्तेः प्रकारप्रदर्शनार्थत्वेन पूर्ववदुपपत्तावप्यूद्दविषयाणां च मन्त्राणां केषांचित्कातीयस्त्रेऽः दर्शनेऽपि वर्गद्वयश्राद्धस्यैकोत्पत्तिविधिविषयत्वे एकवर्गे इव वर्ग- द्वयेऽपि तुत्यक्रपकर्मापत्तरेकवर्गेऽभेद्व्यवहारस्य, वर्गद्वये च भेद्व्यवहारस्य, कथंचिद्प्युपपाद्यितुमशक्यत्वात्तदुपपत्तये एकेनापि विधिना वचनान्तरवशादेकैकवर्गेऽभ्याससमुदायात्मकं वर्गद्वये च परस्परं भिन्नं विलक्षणमेव कर्मोत्पाद्यत इत्यवश्यमङ्काकर्भ्यम्।

दृष्टं च न्यायवचनस्वरसप्राप्तस्याप्यर्थस्यान्यथाकरणमनन्य-गतिकप्रमाणान्तरवशाद्धेदेऽपि "स्रुवंण पार्वणौ ज्ञहोति" 'श्रग्नीषोमा-म्यामाज्यभागौ यजति, ''श्राज्येन शेषं संस्थापयति''इत्यादिषु। किमुत संक्षेपलाघवादिप्रधानकपुरुषप्रणीतेषु स्मृतिस्त्रवचनेषु।

तेन केषुचित्तद्यन्थेषु पित्रादित्रययागाभ्याससमुदायातमकमेकं श्राद्धं पृथगुत्पांत्तपूर्वकं धर्मीपदेशयुक्तं विधाय पश्चाद्धाचनिकधर्माति-देशयुक्तं तादृश्मेव मातामहादिश्चाद्धं पृथगेव विधीयते। सहप्रयोगता च तस्य पितृश्चाद्धेन सह घेश्वदेविकतन्त्रपश्चाकत्या तत्प्रयोग-मध्यविधानेन च शाप्यते।

केंचुचित्तु तादृशमेव कर्मद्वयं सहैवोत्पाद्य पश्चादुमयसम्बन्धेन धर्मा उपदिश्यन्ते। तत्र सह प्रयोगत्वं स्पष्टमेव। तत्रापि पितृश्चाद्ध- प्रकारस्य सविस्तरं मातामहश्चाद्धप्रकारस्य च मातामहानां चैविमिति संक्षेपेणाभिधानेन मातामहश्चाद्धस्य पितृश्चाद्धान्त्यग्भावस्चना- द्युरपीति न्यायेन विकृतिश्चाद्धेषु पितृश्चाद्धधर्माणामेवातिदेशः।

केषुचित्वतिसंक्षेपप्रधानेषु पितृश्राद्धमेव सप्रकारमुपदिश्य प्रन्थातरोक्तमुपजीव्य वा 'पितरो यत्र पूज्यन्ते"इत्यादि प्रकारेण तत्सह्ययोगस्य मातामहश्राद्धस्य ततुपजीवनेन विधानम्। केंबुचित्तु तदिष न, केंचलं पितृश्राद्धस्येच विधानित्येवं सत्यपि प्रन्थानां प्रस्थानमेदे पूर्वोक्तस्य वर्गद्वयगतस्य भेदाभेद्व्यवहारस्य सर्वप्रन्थानुष्ठातृसिद्धस्य संरक्षणार्थं कर्म पूर्वोक्तरीत्येकरूपमेवाङ्गीकर्त्तव्यम्। "वृद्धौ नान्दीमुखान्पितृन्'हित तु पितृशब्दस्य
मातृमातामहश्राद्धयोष्रंग्थान्तरादेव प्राप्तिमङ्गीकृत्य जनकादित्रिकमात्रपरतया "श्रामावास्यायां पितृभ्यो द्धात्"हितवत्संभवद्व्यास्थानस्यापि यन्मिताक्षरायां सामान्यपरतया व्याख्यानं तत् "षड्भ्यः
पितृभ्यः" इत्यादिषु तस्य तत्परतादर्शनाच्छाद्धत्रयस्यापि योगीश्वरचचनाद्भदत्वप्रदर्शनार्थम्। तथा पितुर्वर्गत्रये प्रत्येकं भिन्नमभ्याससमुदायात्मकं कर्मत्रयमेवोपदिश्यते श्राद्धत्रयमिति व्यवहारात्।

तेन पितृमातामहश्राद्धयोभेंदेऽचश्यंभाधिनि विक्वतिश्राद्धेरवे-कस्य पितृभाद्धस्यैव धर्माणामितदेशस्योचितत्वान्मातामहानामित-देशतस्तन्नाप्राप्तयंच्छाद्धान्तरेषु पार्वणातिदेशेन मातामहप्राप्तिमिभधाय "पितरो यत्र पूज्यन्ते" इत्यादिबचनतस्तत्प्राप्त्यभिधानं हेमाद्र्यादीनां पितृब्याणां च तत्पूर्वापरितोषादेवेति भाद्धान्तरेष्विव त्रयोदशी-भाद्धेऽपि वचनादेव मातामहानामिष प्राप्तरप्रसक्तस्यैकवर्णयञ्जनस्य कथं तत्र प्रतिषेधः।

अत्र हेमाद्विरित्धं समाद्धे। इतरश्राद्धे बिच त्रयोदशीश्राद्धेऽपि
"पितरो यत्र पूज्यन्ते" इत्यनेनै वैक्षवर्गयजनिषेधसिद्धावि तत्र
युनस्तस्य निषेधो दोषविशेषार्थः। स च "न तृप्तास्तत्र वे यस्य" इति
वाक्यशेषे दशितः। यद्वा श्राद्धे कुएडगोलकादिनिषेधवद्भमप्रसक्तस्य
तस्यायमत्र प्रतिषेधः। यथा च तत्र ब्राह्मणादुब्राह्मण्यामुत्पन्नो ब्राह्मण
एव, यथा गोर्गाचि गौरश्वाद्धडवायामस्य इति न्यायामासम् तको
अमस्त्रधात्राप्यङ्गविषयस्याशक्यत्यागन्यायस्य प्रधानेकदेशेऽपि प्रवृचिरिति स्त्रममुक्षक इति ।

मवा त्च्यते—मिताक्षरावां गृहाभाष्यादिषु च मातामहभादस्या-नावश्यकत्वं तावदमावास्वादिषुकम्। तत्र गृहाभाष्यायुक्तेमूलं—

"बह्रल्पं वा स्वगृह्योक्तं यस्य कर्म प्रकीत्तितम्। तस्य तावति शास्त्रार्थे छते सर्वः कृतो भवेत्'।

इति तत्रैव लिखितं वचनं सभ्यते। मिनाक्षरोक्तिस्तु याज्ञवहक्या-दिस्मृतिषु गोभिलकात्यायनादिस्त्रेषु च नित्यवच्छ्वणात्सर्वप्रामा-णिकनिषम्धकारादृतेभ्यः "कर्षूसमन्वितम्" इत्यादिपरिशिष्टादि-वचनेभ्यश्च प्रत्यक्षेभ्यो मातामहश्राद्धस्यापि पितृश्राद्धवद्मावास्यादि-व्वावश्यकत्वावगतेनिर्मूलेव प्रतिभाति। तत्र त्रयोदश्यामेकवर्गश्चाद्य-निषेधोऽयं "वृद्ध्यादिषु च षड्भ्यः पितृभ्यस्तद् श्राद्धदानमुपक्रमेत्" इत्यादिमातामहश्राद्धपुनर्वचनमेव मूलम्। क्रचिद्धि निषेधात्पुनर्वच-नाक्षान्यत्रानावश्यकत्वं स्फुटं गम्यत एव।

श्रविशेषेगेति तु वचनं येन मातामहेन सह मातुः सपिएडीकरणं कृतं तद्विषयम्। पुत्रेण हि साधारणेषु श्राद्धकालेषु पितृरिव
मातुरिप तृतिरवश्यं कर्लब्या। न च मातामहेन सह सापिएडये
तस्मै दानं विना मातुस्तृतिहेतुभागलाभः संभवति।

'पक्रमूचित्वमायाति सपिएडीकरणे कते। पत्नी पतिपितृणां तु तस्मादंशेषु भागिनी"॥

इति वचनादाहत्य वचनं विना तस्यै पृथमञदानासंभवात्। पतिपित्रंशभागित्वस्य च सपिएडनव्यवस्थया व्यवस्थितत्वात्। पितामद्यादिभिः सापिएडये तु पत्यंशभागित्वभेव।

"एकत्वं सा गता भर्तुः पिग्डे गोत्रे च स्तके। न घोषिद्धधः पृथम्बद्धाद्बसानिद्दनादृते॥ स्वभन्ति पिग्डमात्राभ्यस्तृ क्षिरासां यतः स्वता" इति च सामान्यवचनात्। स्त्रियास्तित्यत्रा सह सपिगडीकरगो पतवपवादकपित्रंशभागित्वोक्तिवत्पितामहादिभिः सह तस्मिन्नेतव्-पवादिकायास्तदंशभागित्वोक्तेरभावाध।

अपुत्रसंतानमातामहिषयं च। तादृशमातामहश्राद्धस्य दौहित्रे गावश्यं कर्लव्यत्वात्। 'पौत्रदौहित्रयोलोंके विशेषो नैव विद्यते' इति वचनात्। तस्मादात्र केवलिपतृवर्गनिषेधरूपेण विधिरूपेण वा मातामहपुनर्वचनं तत्रैव मातामहश्राद्धं नित्यमन्यत्रानित्यमिति तिस्तित्यत्वार्थस्रयोद्दश्यामेकवर्गनिषेधः। "श्राद्धं नैवैकवर्गस्य" इत्ये-त्समानार्थे हेमाद्रयुदाहृतं वचनान्तरमिष्—

"नेच्छेत्त्रयोदशीधाद्धं पुत्रवान् यः सुतायुषे। एकस्यैव न कुर्यात्स पार्वणं तु समाचरेत्'॥ इति।

एकस्यैव वर्गस्य। पार्वणं पर्वणि दशें क्रियमाणेनामावास्या-आद्धेन सदृशं षड्देवत्यमित्यर्थः। तत्रैव मातामहानामप्येविमिति पित्रादिश्राद्धसहप्रयोगस्य मातामहश्राद्धस्योत्पत्तेः।

देशिक् वदन्ति "न तृप्तास्तत्र ये यस्य" इती ज्यमात्रातृ तिप्रयुक्त-देशिक्षविद्याद्यां प्रातृ व्यानां पित्रादीनां मात्रादीनां मातामहादीनां पितृ व्याद्यां भ्रातृ व्यां मातुकानां श्वशुराणां गुरूणां दुहितॄ णां भगिनीनां भार्याणां पितृष्वसॄणां मातृष्वसॄणां सख्यादीनां मध्ये पकस्य कतिपयस्य धर्गस्य भादं त्रयोदश्यां न कुर्यादिति निषेध-व्याजेन सर्वेषां तत्र आदे "आदं नैयेकवर्गस्य" इत्यनेन विहित-तत्पार्वस्य कति प्रमध्ये केन प्रकारेण कर्चव्यमित्यपेक्षायाम्—

"सिष्णहीकरणदृष्वं पित्रोरेव हि पार्वणम्। पितृष्यभातृमातृणामेकोहिएं सवैव हि॥ सिष्णहीकरणादृष्वंमेकोहिएं विधीयते। अनुवाणां च सर्वेषामपत्नीनां तथेव च॥ भाषे भगिन्ये पुत्राय स्वामिने मातुलाय च।
पितृव्यगुरं अध्यमेकोहिष्टं न।पार्धणम्॥
अपुत्रा ये सृताः केचित् स्त्रियो वा पुरुषास्तथा।
तेषामपि च देयं स्यादेकोहिष्टं न पार्थणम्"॥

इत्यादिभिर्जात्कर्यं प्रचेत्र आपस्तम्याद्वचनेः पिन्यातृहातामहातिरिक्तानां सर्वेषां मृताहमहालयगयादिष्यिके हिष्ण्यामौ
'एकस्येव न कुर्यात्स पार्वणं तु विधीयते" इत्यनेन 'न 'गरा गिरेतिब्र्यात्"इतिविधिषेधानुवादपुरःसरं पार्वणम स्रो विधीयते। तेन
त्रयोद्श्यामस्यां पितृब्यादीनामप्यपु गणां पित्रादिवत्त्रेपुरुपमेव
आद्धं कर्त्तव्यम्।

पुत्रवतां तु श्राद्धमेत्र तेषां न भवति । एवं तीर्थं महालये च । "पुत्रेषु विद्यमानेषु नान्यं वै कारयेत्स्त्रधाम्"इतित्रखनात् । गयायां तु स्विपत्राद्धहोतेन गतस्य पुत्रवतामिष पितृव्यादीनां भवति 'यक्ताम्ना पायेत्विएडं ननयेद् ब्रह्म शाश्वतम्"इति पुनर्यचनस्येत्रमर्थत्वादिति । श्रज्ञैतायद्वक्तव्यं त्रयोद्श्यां केन प्रात्योत चित्रव्यादिशाद्धप्राप्तिरिति । यदुक्तं 'द्याद्ध' न चै हवर्गस्याः स्थानेति विषेष्णव्याज्ञेनेति ।

तह्युक्तम्—श्रुतेनिन्दासमिन्याहाराच निषेधस्यैवात्रं वाक्या-र्थत्वात्। न च वाच्यम्—"पञ्चपञ्चनसा सभ्याः" इत्यादिविधिसु यथालक्षण्येतरिनवृत्त्वित्रयार्थस्तथात्र विधिरकरणनिन्दापि करण-स्तुन्यर्थेविति। पितृमातामहवर्णयोर्थस्य स्वास्त्रप्रकारणिक्ता पितृवर्ग-मात्रप्रेत पार्वणेकोहिएदेवतानां मध्ये विवृत्यादित्रप्राधारण्येनेकदेवता-मात्रयज्ञन्यास्त्रमावेन निषेश्रस्येवात्मलायासंग्रापत् । पितृवर्गस्यद्या-जनप्रतिषेद्या स सामान्यवचनाविता प्रवासित्रप्रस्य स्वास्त्रप्रद्याः वर्णयस्त्रस्येय लक्षयितुं शक्यत्वात्। किन्तु मानामहार्शनामगित्र। एक्ष्यर्गस्य न दुर्गात्तिन्तु वर्णान्तरस्यापि कुर्णादिन प्रवित्रश्च पितृब्यादिसाधारएयेन कतिपयप्रतिषेधस्य तथैव प्रापणस्य चानुप-पत्तिः। न हि पितृब्यादीनां वर्गरूपत्वम्। तद्धि प्राग्निषोमादिवत्स-मुण्यितदेवतात्वं स्यात्। पित्रादिवद्या प्रत्येकदेवतात्वेऽप्यभ्यासमात्र-भेदेन कर्मेंक्ये। न च पितृब्यमातुलादिषु द्वयमप्येतदस्ति। यद्यपि च गयामहालयादिषु श्रद्धे विहिते तस्य च भेद्यमाणाभावाद-भेदेतिदेशसामामान्यवचनास्यां पितृमातामहवर्णयारेव देवतात्वे प्राप्यमाणे—

"स्वेन भर्त्रा सह श्राइं माता भुङ्के सदैव हि।

श्रयाहं वर्जायत्वेकं स्त्रीणां नास्ति पृथिग्विधिः॥

केविदिच्छिन्ति नारीणां पृथक् श्राइं द्विजोत्तमाः।

श्राचार्यगुरुशिष्येभ्यः सिक्कातिभ्य एव च॥

सर्वेभ्यश्र पितृभ्यश्र नत्यत्नीभ्यस्तथैव च।

पिग्डानेभ्यां गयायां तु द्वाझादपदे द्विजः॥

तीर्थेषु चैव सर्वेषु मावनासं मन्नासु च।

एकस्मिन् ब्राह्मणे सर्वानाचार्यादीन् प्रपृज्ञयेत्॥

दौहित्रपुत्रदाराश्च ये कनिष्ठाः सहोदराः।

निःसन्तानमृता ये च तेभ्योऽप्यश्चं प्रदीयते"॥

इत्यादिचतुर्विशतिमतभविष्यादिवचनैर्मात्रादिपितृव्यादीनामपि देवतास्वेन विधानात्।

"सपिगडीकरणादुर्धं पित्रोरेव हि पार्वणम्। पितृव्यभ्रातृमातृगामेकाहिष्टं सदेव हि"॥

इति च जात्कर्ण्यवचनेन तत्र व्यवस्थया पार्वणैकोहिएप्रकार-विधानात्तत्प्रकारचद्भ्यासप्रचयात्मकमेकमेव श्राद्धमिति द्वितीय-प्रकारेण वर्गरूपत्वं पितृव्यादीनामि तत्र वक्तुं शक्यते तथा त्रयोदशी-श्राद्धंऽपि कथंचित्तेषां देवतात्वप्राप्तो। तथापि "श्रपरपक्षे श्राद्धं कुर्वीत" "षड्स्यः पितृभ्यस्तदनु श्राद्धदानमुपक्रमेत" इत्यादिवद्भेदाभे-द्व्यवहारोपपत्तये पूर्वोक्तेन न्यायेन प्रतिवर्गमभ्याससमुद्दायात्मकानि परस्परं च भिन्नानि त्रीणि पार्वणानि, प्रतिदेवतं भिन्नान्येकोद्दिष्टानि च गयामहालयादिषु श्राद्धोत्पत्तिविधिना देवताविध्येकवाक्यतापन्नेन विधीयन्त इत्येव युक्तमिति न कापि गितृव्यादिनां वर्गक्रपत्वम्। तेन नैकस्य पित्रादिवर्गस्येव कुर्यात्किन्तु मातामहादिवर्गस्या-पीत्ययमेव "श्राद्धं न चैकवर्गस्य" इतिवचनस्यार्थो न तु पितृव्यादी-नामपीति। "न तृप्ताः" इति निन्दापि मातामहश्राद्धाकरणस्यैव तत्करणप्रशंसापरेति। तथा चानेन चचनेन न तावत्त्रयाद्श्यां पितृव्यादिश्राद्धप्राप्तिः। चतुर्विंशतिमतादिवचनस्त्वत्र तत्प्राप्तिरना-शङ्क्यैव। महालयश्राद्धात्त्रयोदशीश्राद्धस्य भेदात्।

एवं त्रयोदश्यां पितृब्यादीनां श्राह्यस्येव प्राप्त्यमावे "एकस्यैवः न कुर्यात्स पार्वणं तु समान्वरेत्" इत्यस्य तन्नैकोद्दिष्टप्रकारनिषेधेन पार्वणप्रकारिवधायकत्वासंभवात्तितृमातामहश्राद्धयोरिप कतसपित् एडीकरणस्य पित्रादेर्मासिकाब्दिकातिरेकेणेकोद्दिष्टनिषेधात्तत्प्राध्यभ्यावेन तदर्थकत्वःयोगात्पूर्वकृतव्यास्यया "श्राह्मं न चैकवर्गस्य" इत्येतत्समानार्थत्यमेव युक्तम्। पार्वणशब्दस्य चः गौणत्वमनुवान्द्रवाद्यक्रमेव।

न च "न गिरा गिरेति ब्रूयादें कृत्वोद्गेयम्" इतिवदत्रापि निषेधभागोऽगुवादः, अयं तु विधिरेवेति वाच्यम्। "नेच्छेत्रयोदशी-आद्धं पुत्रवान् यः सुतायुषे" इति त्रयोदशीश्राद्धनिषेधानुवादेन तद्विषयसमर्पणार्थत्वादस्य समानार्थत्वं च विना तदनुपपत्तेनिषेध-मागस्यैवात्र विधित्वस्य वाच्यत्वात्। अत एव दाक्षिणात्यैरपि सर्वैनिवन्धभिस्त्रयोदशीश्राद्धं पड्देवत्यमेवोच्यते न तु तीर्थमहालया-दिवद्वहुदेवत्यम्। हेमाद्रिणापि त्रयोदशीश्राद्धप्रयोगप्रकारप्रदर्शना-वसरे तथैवोक्तम्। तेन रुण्णवयोद्शीमात्रे विद्यमानपुत्रेण यृतिणा "प्रत्या वहतः पुत्रा" रिन "वयोद्श्यां द्वावाः" रिन च वचनवर्षाद्वरुष्वलाभेकत्या भादं न कर्तव्यम् । भाद्कण्णवयोद्श्यां तु दर्तादी पितृवर्षश्राद्ध-गामेणापि विद्यमानार्थीनस्वयपि न नावन्यात्रं कर्णव्यं किन्तु मानामहवर्णस्यायवर्णम् । तवापि पिण्डद्वक्षणं प्रयानं न कर्तव्यं किन्तु बाह्यसभीवनगार्थं मधुपुतप्तृतपायमानिमा विशिष्टंवासेन पुत्रवर्ग्यदिमिरित सामान्यविशेषद्वविधिनपेथवद्यनानां व्यवस्था सिद्धा।

# रुणपते चतुरंगीयाद्विचेचनस्

श्र कृष्ण वतृद्ग्यां किश्चिनिक्यां। तथ कृष्णपद्गत्तामान्य-निमिनके श्रादे चनुद्गिवर्जनस्य पूर्वजुक्तवासेन रोगणि पक्षेण यस्यां कस्यां स्वनुद्गिवर्जनस्य किश्चित् निकास विद्यादीनां श्राद्धे कृतेऽपि चतुर्द्गयां सहादिश्चिकस्यकिशियां त्यां पुनः श्राद्धं कर्णव्यमेव। तथा च मरीचिः—

'विषसपंश्वापदाहितियंग्बाह्मणघातिनाम्। चतुर्दश्यां किया कार्या इत्येषां तु विगहिता' ॥ इति ।

विपादि निर्मासणान्तेयांता येगां तेष मित्यर्थः। न तु तान्ये मन्तीति । विपेऽसंभवात्। 'तेषां ये बाह्यर्ण्हताः' इति ब्रह्मपुराणदर्शनाय । विषादिष्रहणं शस्त्रादीनाम युपलस्णम् ।

"अपमृत्युभवेद्यां शस्त्रमृत्युरथापि वा। उपसग्नतानां च विषमृत्युस्पेयुपाम्॥ बह्नि। च विद्यानां जलमृत्युस्पेयुपाम्। सपस्य बहुतानां च शहुँ सहस्थनेरपि॥ आहं तेषां प्रकर्तव्यं चतुर्दश्यां नराधिप"॥ इति हेमाद्रगुदाहतनागरखर्डवचनात्। श्रपमृत्युरकालमृत्यु-रप्राप्तजरसामेच मृत्युः। श्रत एव मार्करहेयपुराराम्—

"युवानः पितरो यस्य मृताः शस्त्रेण वा हताः । तेन कार्य चतुर्दश्यां तेषां तृप्तिमभीप्सता" ॥ इति ।

पितर इति न जनकाद्य एव किन्त्ववस्थाविशेषरूपितृत्वा-पन्नाः सर्वेऽपि। "युवानस्तु गृहे यस्य सृतास्तेषां प्रदापयेत्" इति वायुपुरागे सामान्याभिधानात्। तेन पुत्रभ्रात्रादीनामपि तादृशानां भवति। उपसगों प्रहस्ताद्यावेशः। शृङ्गेः शृङ्गिभः।

'धुक्षारोपणलोहाद्यैविद्युज्जालाविषादिभिः।' निखदंष्ट्रिविपन्ना ये तेषां शस्ता चतुर्दशी''॥

इति प्रचेतोवचने नखादिमतां ग्रहणात्। श्रत्रादिशब्देन विद्यु-द्विपादिसाहचर्यात्प्रमादमृत्युहेतचो विधि विना बुद्धिपूर्वमरणप्रवृत्त-मृत्युहेतचश्चान्येऽपि गृह्यन्ते। तेनाग्निजलादयोऽपि वचनान्तरोपा-त्तास्तादृशा एव ग्रद्धाः। श्रत एव नागरखण्डंऽप्युक्तम्—"दुर्मृत्युना मृता ये च संग्रामेषु हताश्च ये' इति।

ततश्च भर्तमरणिनिमत्तं विह्नप्रवेशेन मृतानां स्त्रीणामसाध्यव्या-ध्याद्यभिभूतानां चाग्निजलप्रवेशादिभिर्धतानाभिह श्राद्धं न भवति। प्रायोऽनशनाभ्यां तु विश्वितोऽपि मृतानां भवति।

"प्रायोऽनशनशस्त्राग्नियिषेद्धन्धनिनं तथा। चतुर्दश्यां भवेच्छु। इं तृष्यर्थभिति निश्चयः"॥ इति बहापुराणात्।

युद्धतानां च। "युद्धतानां श्राद्धकर्मणि चतुर्वशी शरास्ता" इति विष्णुस्मरणात्। 'श्रीयन्ते पितरस्तस्य ये च शस्त्रहता रगे" इति वृद्धसन्समरणाञ्च। पतच्च शस्त्रघातादिहेतुक्मरणिनिमत्तकं कृष्णचतुर्दशीश्राद्धं पित्रादीनामप्येकोदिष्टक्रपमेव भवति। न तु पार्वणक्रपम्। तथा च गार्ग्यः—

"चतुर्दश्यां तु अब्द्धाः संपिएडीकरणात्परम्। एकोद्दिष्टविधानेन तत्कार्यं शस्त्रधातिनः'॥ इति।

सिपाडोकरणात्परिमत्यनेनदं ज्ञाप्यते। येषामौध्र्यदेहिकमेव निषिद्धं पिततात्मत्यागिप्रभृतीनां येषां वा सिपाडीकरणमात्रं प्रतिषिद्धं न्युत्कममृतादीनां तेषां यथायोगं नारायणबल्यादिपूर्वकं यावदौध्र्यदेहिकं सिपाडीकरणं च न क्रियते तावश्चतुर्द्शीश्राद्धमिप न भवति सत्यप्येकोहिष्टरूपत्व इति। श्रपरं च—

"सपिएडीकरणादूध्वें यत्र यत्र प्रदीयते । तत्र त्रेपुरुषं कुर्याद्वर्जीयत्वा मृताहिकम्"॥

इति शङ्कवचनात्प्राप्तस्य पार्वग्स्यायमपवाद् इति । शत एव वृद्धमनुः—

"पकपिगडीकृतानां तु पृथक्त्वं नोपपद्यतें। सपिगडीकरणादुर्ध्वमृते कृष्णचतुर्दशीम्" ॥ इति ।

भविष्यत्पुरागोऽपि-

'समत्वमागतस्यापि पितुः शस्त्रहतस्य वै। एकोहिष्टं सुतैः कार्यं चतुर्दश्यां महालये"॥ इति।

समत्वं पूर्वैः सह प्रेतत्वपरित्यागेन पितृत्वरूपं सिपिगडनेन प्राप्तस्य। महालय इति तत्रावश्यकत्वार्थं न तु तत्रैवेदम्। "शक्तेषा तु तु हता ये वै तेभ्यस्तत्र प्रदीयते" इति याज्ञवल्क्यवचनेन पूर्विल-कितेश्च बहुभिर्वचनैः कृष्णपक्षमात्रे तिद्धधानात्।

#### श्रत एव च नागरखर्डे—

"कस्माच्छ्रह्महतानां च श्राद्धे प्रोक्ता चतुर्दशी। एकोहिएं कुतश्चात्र कारणं प्रव्रवीहि मे"॥ इत्यानर्त्तेन पृष्टो भर्तृयशो ब्रह्महिरण्याक्षसम्वाद्रूपेतिहासमुखेव—

'यञ्च शस्त्रहतानां च तस्मिन्नहिन दीयते। एकोहिएं नरै: आद्धं तसे वश्यामि कारणम्॥ संख्ये शस्त्रहता ये च निर्विकल्पेनं चेतसा । युध्यमाना न ते मत्यें जायन्ते मनुजाः पुनः॥ पराङ्मुखा ये हन्यन्ते पलायनपरायणाः। ते भवन्ति नराः प्रेता एतदाह पितामहः॥ संमुखा अपि ये देन्यं हन्यमाना वदन्ति च ( पश्चात्तापं च वा कुयुः प्रहारेर्जर्जरीकृताः ॥ तेऽपि प्रेता भवन्तीह मनुः स्वायंभुवोऽब्रवीत्। कदाचिचिचनचलनं शूराणामपि जायते॥ तेषामिष दिने तत्र देयं प्रेतत्वशङ्खा। अपमृत्युमृतानां च सर्वेपामेव देहिनाम्॥ प्रेतत्वं जायते यस्मात्तस्मात्तेषां हि तहिनम्। श्राद्धाहें पाधिवश्रेष्ठ विशेषेण प्रकीत्तितम्॥ एकोहिएं च कर्चव्यं यस्मात्तत्र दिने नरैः। सिप्डीकरणाद्रभ्यं तत्ते वश्यामि कारणम्॥ यदि प्रेतत्वमापन्नः कदाचित्तत्पिता भवेत्। तस्यथं तस्य कर्त्तव्यं श्राद्धं तत्र दिने नृप॥ पितामहाद्यास्तत्राहि। आइं नाहीन्त कहिंचित्'।

इत्यनेन ग्रन्थेन संशियतं निश्चितं वा शस्त्रहतादीनां प्रेतत्वं चतुर्दशीश्राद्धस्वरूपे तदेकोहिएत्वे च कारणं यदभिहितवान्, तदिप सत्यपि— "यः कथिन्माननः श्राद्धं स्त्रीयत्यः प्रदास्यति । प्रेतपक्षे चतुर्वश्यां नभस्ये सास्ति संस्थितः" ॥ इति ।

तिनेकोहिएमेवात्र कर्त्तव्यं न तु पार्वणम्। "पितृपक्षे चतुर्वश्यां कन्यासंस्थे दिवाकरे" इति चोपक्रमोपसंहारयोविशेषसंस्पर्शे सामान्य-कृष्ण् चतुर्वशीपरमेव। अर्थवादमात्रं चैतत्। एतच्छा छस्य आहत्य सिप्ण्डीकरणोत्तरत्वाभिधानात्सिप्ण्डीकरणान्तेश्च आछेः प्रेतत्व-निवृत्तेः। तन्तिवर्त्यप्रेतत्विवत्यस्णीतिश्ववर्त्यप्रेतत्वकरूणनेऽपि सक्-मतुर्वशीआद्वात्तिवृत्ती पुनः पुनस्तत्करण्विरोधः। पितृरिति सुतैरिति च वो यस्य आछेऽधिकारी तस्य तस्योपलक्षणम्। पितृमिति च वो यस्य आछेऽधिकारी तस्य तस्योपलक्षणम्। पितृमात्रादित्रिकमध्ये द्वयोः शस्त्रादिभिर्मरण् पकोहिएद्वयं तन्त्रेण् भवति। त्रयाणामपि तथात्वे तत्त्रयम्। आहत्य पार्वणिध्यमावेन तत्रापि चतुर्वशोनिमित्तकस्यैकोहिएस्यैव प्राप्तेः। तन्त्रेण च वहनामपि स्वकालेऽनुष्ठानसंभवात्र कालासंभवः।

श्रपरार्कस्तु—त्रिष्विप शस्त्रादिहतेषु पार्वण्योग्येषु पार्वण्योव मन्यते। तस्यायमभिप्रायः। नैते एकोहिष्टविधयः पार्वण्याधेनेको-दिष्टं विद्यति। किन्तु पार्वण्यासंभवात्प्राप्तमेव तद्ववदन्ति। पार्वणासंभवश्च शस्त्रहतादिभिन्नानां तत्र श्राद्धनिपैधात्। "श्रन्येषां तु विगहिता"हति "पितामहाद्यास्तत्राह्वि श्राद्धं नार्हन्ति कहिन्व-त्"हति च।

तत्रेदं वक्तव्यम्। सिष्ण्डीकरणोत्तरभावित्वेनात्राप्यभ्यासत्रय-समुदायात्मके वैश्वदेविकादिप्रकारिवशेषविशिष्टे पार्वणक्षं श्राद्धे प्राप्ते वचनात्प्रधानभृतकिचिद्दभ्याः निवृत्ताविष तदीयप्रकारिवशेष-निवृत्ती कारणाभावेने कोहिष्टप्रकाराष्ट्राप्तेः। "तस्योक्तः पार्वणे विधिः" इत्यत्र प्राच्यव्यास्थान इव । "एकस्मिन् ह्योर्षेकोहिष्टविधः, इति तु कस्यविद्परार्कमतानुसारिणो निवन्धुर्वचः। तेनेकोहिष्ट विधानाभावे एकपुरुषं द्विपुरुषं वा पार्वणिविधिनैय श्राद्धं स्यादिति विधय एवेत एकोहिएपकारस्येति त्रिष्वपि शस्त्रादिहतेष्वेकोहिए। न्येव तावन्त्युचितानि।

यच श्रूलपाणिना—"कृष्णचतुर्दशीश्राद्धविधायिनां विष्णवादि-वचनानां पार्वणकालपकरणगतत्वादिदं श्राद्धं पार्वणविधिनैव कर्त्तव्यम्। तच त्रयाणामपि शस्त्रादिहतत्वे त्रिपुरुषमेकस्य द्वयोर्वा तथात्वे एकपुरुषं वा। न त्वेकोद्दिप्रविधिना। तद्वचनानि तु निर्मू-लान्येव पार्यणाशकिषयाणि वाण्डत्युक्तम्।

तत्र सर्वनि न्धृलिखितानां निम्नू लत्वाभिधानं प्रायपाठमात्रेण च विशेषवचनवाधनं सहत्साहसमित्युपेक्षणीयम् ।

यद्प्यपरं तेनैबोक्तं "कृष्णचतुर्दशीमात्रे पित्रादीनामेव श्राद्धम्। पार्वणक्रपत्यात्। महालयान्तर्गतायां तु तस्यां पितृब्यभ्रात्रादीना-मिप। ब्रह्मपुराणे 'प्रायोनशने"त्यादिना सामान्यचतुर्दशीश्राद्धमिन-धाय "श्राश्विने तर्पणीयाश्च लुप्तिप्रहोदकित्रयाः" इति पुनरिम-धानस्य तत्प्रापणार्थत्वात्। तश्चेकां दिष्टिचिधिना—

"अपुत्रा ये भृताः केचित् क्षियो वा पुरुषःस्तथा। तेषामिष च देयं स्यादेकोहिष्टं न पार्वणम्'॥

#### इत्यापस्तंम्बन्नचनात्"इति ।

तद्षि पूर्वलिखितैः "प्रायोनशनम्' इत्यादि, "मे च शस्त्रहता रणे" "युवानस्तु गृहे यस्य" इत्यादिभिश्चतुर्दशीमात्रे तादृशानां सर्वेषामेव देवतात्वोपदेशादितिदेशानुरोधेन चोपदेशसंकोचस्यायु-कत्वादयुक्तम्।

यत्तु ''श्राश्विने" इत्यादिब्रह्मपुराणवचनं तन्महालयापर-पक्षश्राद्धेऽपुत्रपितृब्यादीनां देवतात्वप्रापकं सत्तद्नतर्गतचतुर्दशी- भाद्धेऽपि तत्प्रापकं न तु तत्रैय विशेषतः। न होतचतुर्दशीश्राद्धं त्रयोदशीश्राद्धवद्परपक्षश्राद्धाद्धिन्नं किन्तु तस्यैवाभ्यासः। वचना-च्छस्त्रहतादिमात्रदेवत्यः। "शस्त्रेण तु हता ये वा" इति तुशब्दात्। तेन कृष्णचतुर्दशीमात्रे शस्त्रादिहतयुवमृतादीनां पित्रादीनां मात्रा-दीनां मातामहादीनामपुत्राणां पितव्यभ्रात्रादीनां चैकोहिएविधिना श्राद्धं कर्त्तव्यमेव।

इदानीं तु तदनाचरणम्। कृष्णपक्षसामान्यश्राद्धस्यैवानाचर-णात्। महालयचतुर्द्श्यां त्वावश्यकमिति तत्रैव प्रचुरः समाचारः। ये तु चतुर्दशीमात्रे महालयचतुर्दश्यामेव वा शस्त्रादिभिरिष मृतास्तेषां मृताहिनिमित्तं यच्छाद्धं तद्यथाकुलाचारं पार्वणमेकोदिष्टं वा भवति न त्वेकोदिष्टरूपमेव। कृष्णचतुर्दशीनिमित्तत्वाभावात्। तन्निमित्तं चैकोदिष्टं तदा पृथङ् न भवति। पार्वणापेक्षयेकोदिष्टरूपमेव। कृष्ण-चतुर्दशीनिमित्तत्वाभावात्। तन्निमित्तं चैकोदिष्टं तदा पृथङ् न भवति। पार्वणापेक्षयैकोदिष्टस्य न्यूनधर्मत्वेऽिष समानेषु धर्मेष्वगृद्धा-माण्विशेषस्या तन्त्रत्वोपपत्तेः।

संक्रान्तिव्यतीपातांदिनिर्मित्तकं च चतुर्दश्यामिष पार्थणमेख भवति। चतुर्दशीनिमित्तकं च तदा पृथग् भवति। सपिएडकापिएड-कत्वप्रयुक्तविरुद्धधर्मकत्वादिति दिक्।

शस्त्रघातादिनिमित्तकं च चतुर्दश्यां यद्यपि त्रयाणामपि श्राद्धं कर्ता भवति तथाप्यपरपक्षनिमित्तकं मात्रादितृहयर्थे च दिनान्तरे श्राद्धं कर्त्तव्यमेव। श्रपरपक्षनिमित्तस्य चतुर्दश्यां वर्जनात्। एवं महालयेऽपि सकृत्पक्षे पितृव्यादितृहयर्थं च। येषु तु पक्षेषु चतुर्दशी-वर्जनं नास्त्येवेत्युक्तम्। तेषु च महालयापरपक्षश्राद्धेन सह शस्त्र-घातादिनिमित्तं श्राद्धं मृताहन्यायेन तन्त्रमेव भवति न तु पृथक्। न चैवं मृताहश्राद्धेऽप्येकोदिष्टिविधिना कियमाणे पितुर्मृताहश्राद्धे तित्सस्यं पितामहादिप्राप्तिः। यत्तु हेमाद्रिणा कैनिचत्कारणेन महालयचतुर्दश्यां शस्त्राद्याता-दिनिमित्तेकाहिएश्राद्धासंभवे तत्पक्षे पृथकतिश्चमित्तमपि श्राद्धं कस्मिश्चिद्दिने कार्य तथा पार्वणविधिनेत्येतावत्पर्यन्तमुक्तम्। तत्र मूलं मुग्यम्।

इति निर्णितः कृष्णपक्षः।

# सूर्यसंक्रमादियागेषु नित्यश्राद्धम ।

सूर्यसंक्रमो गोबलीवर्दन्यायेनायनविषुवद्भिः। तेषां पृथगुपा-दानात्। तथोपादानप्रयोजनं चावश्यकत्वस्य फलातिशयस्य वा शापनं सप्रकारकं पूर्वमेवोक्तम्। अत एव विष्णुधमोत्तरे—

"श्राद्धे संक्रमणं भानौः प्रशस्तं पृथिवीपते। विषुवद्दितयं तत्र अयने हे विशेषतः"॥ इति।

ब्यतीपातो विष्कम्भादिषु योगविशेषः।

"श्रवणाश्विधनिष्ठाद्रांनागद्यतमस्तके। यदामा रिववारेण व्यतीपातः स उच्यते"॥

इति वृद्धमनूको वा। नागदैवतमाश्चेषा। मस्तकं प्रथमः पादः। प्रत्येकं चेदं सम्बध्यते। "सूर्याचन्द्रमसोः क्रान्तिसाम्यं ज्योतिःशास्त्रन् गम्यं व्यतीपातः" इति कल्पतरः।

गजच्छाया'—

"यदेन्दुः पितृदेवत्ये हं सञ्जेव करे स्थितः। तिथिवैश्रवणीया च गजच्छाया प्रकीतिता"॥

इति स्कन्दपुराणोक्ता। पितृदेवत्ये मघायाम्। हंसः सूर्यः।

करे हस्ते। वैधवणीया तिधिस्त्रयोदशी। कुञ्जरच्छायपदेनाप्ययमेव योग उच्यते।

"योगो मधात्रयोदश्याः कुञ्जरच्छायसंज्ञकः । भवेन्मधायां संस्थे च शशिन्यके करे स्थिते"॥ इति ब्रह्मपुराणात् ।

इयं च भाद्रकृष्णत्रयोदश्येव भवति नान्या। यद्यापः प्रौष्ठ-पद्यूर्धं कृष्णत्रयोदशी। 'प्रौष्ठपद्यामतीतायां तथा कृष्णत्रयादशी" इति विष्णुस्मृतिविष्णुधर्मोत्तरादिषु भाद्रकृष्णत्रयोदशीमात्रस्य नित्यश्राद्धकालेषु पाठात्तावन्म।त्रमेव तथापि यस्यामेतादृशयोगेन प्राशस्त्यातिश्रयः स त्रयोदशींवशेप एव शुद्धोऽनेनोपलक्ष्यते। न त्वेतादृशयोगवत्येव सा श्राद्धकाल इत्येतस्याभिप्रायः।

"प्राक्छाये कुछरस्य च, हस्तिच्छायासु च तथा कर्णव्यजन-वीजितम्" इत्याद्युक्ता श्राद्धदेशक्ष्या गजच्छायेह न गृद्धते 'श्राद्ध-कालाः" इत्युक्तेः । प्राप्तिकाललक्षणायां सेव दापः । संज्ञाकरणचैयथ्यं च तदर्थानुपादाने । संज्ञायां तु देवदत्तादिशब्दवनमुख्यतेव । इदं चान्येषामपि युगादिमन्वादिवीहियवपाकमृताहादीनां नित्यश्राद्ध-कालानामुपलक्षणम् । एतेषु च नित्यं श्राद्धम् ।

तथा च विष्णुः—"श्रमावास्या तिकोएकास्तिहोन्वएका माघी प्रौष्ठपद्युर्ध्व कृष्णत्रयोदशी बाहियववाको च"इति।

'पतांस्तु श्राद्धकालान्वै। नित्यानाह प्रजापतिः। श्राद्धमेतेष्वकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते"॥ इति।

#### माघी पौर्णमासी।

"बीहिपाके च कर्त्तव्यं यवपाके च पार्थिव। नैतावाद्यों महाराज विना श्राहं कथंवन॥ घौर्णमासी तथा माधी आवर्णी च नरातम। भौष्ठपद्यामतीतायां तथा कृष्णा त्रयोदशी॥ पतांस्तु आदकातान्वे नित्यानाह प्रजापतिः"।

इति विष्णुधर्मोत्तरात्। बीहयः शरत्यववं धान्यम्, सत्यपि "धान्यं ब्रोहिः स्तम्बकरिः" इति ब्रीहिशब्दस्य धान्यपर्यायत्वे नः शालयः।

'यथोक्तसस्त्वसंपत्तौ प्राद्यं तदनुकारि यत्। यवानामिव गोधूमा बीहीणाभिव शालयः"।

इति बीह्यभावे तेषां तत्प्रतिनिधित्वोक्तेः।

"वीहयः शालयो मुद्रा गोधूमाः सर्पपास्तिलाः । यवाश्चीषधयः सप्त विपदो झन्ति धारिताः"॥

इति पृथगुपादानाचा ।

तेन शरिद वसन्ते चेत्युक्तं भवति। अत एव तत्तुल्यकालोः नचयक्ताय छुन्दोगपरिशिष्टे "शरद्वसन्तयोः केचिन्नवयन् प्रवक्षते" इत्युक्तः। यत्तु तत्रेच पक्षान्तरमुक्तम्—"धान्यपाकवशादन्ये" इति। तद्वष्ट्या तदुत्कर्षे। अत एव धनुःस्थरवाविष तत्करणप्रसङ्गे तिन्दा, मेषमारभ्य चैत्रादिगणनायां वृश्चिकस्य शरदन्तर्भावात्तत्र तत्करणे प्रशंसा च ज्योतिःशास्त्रे।

"वृश्चिके शुक्रपक्षे तु नवाशं शस्यते बुधैः। श्रपरे कियमाणं तु धनुष्येव छतं भवेत्॥ धनुषि यत्छतं श्राद्धं सृगनेत्रासु राशिषुः। पितरस्तव गृह्वन्ति नवाशामिषकाङ्क्षिणः"॥ इति। यश्च नवाशे श्राद्धमुक्तम्— "नवोदकै नवाभे च ग्रहपञ्छादने तथा। वितरः स्पृहयन्त्यसमष्टकासु मघासु च॥ तस्माहद्यात्सद्दा युक्तो विद्वतसु ब्रह्मसोषु च" इति।

तदपीदमेव। गृहप्रच्छादने नवगृहसंपादने। मधासु भाइकृष्ण-पश्चगातासु कैवलास्विप। ब्राह्मणेषु प्राप्तेष्वित शेषः। उपलक्षणं चैतद्द्रज्यसंपत्तेरिप। श्रत्र सदाशञ्दाश्चित्यत्वम्। वृद्धिश्चाद्धस्य निमित्तिकत्वाश्चित्यसंस्काराद्यङ्गत्वाद्य नित्यत्वम्। कृष्णपक्षश्चाद्धस्य "शाकेनापि नापरपक्षमितिकामेत्" इत्यादिवचनेभ्यः, संकान्ति-प्रहणायनादाविष श्चाद्धं नित्यम्। त्रादित्यसंक्रमणं विषुवद्द्वयं विशेषेणायनद्वयं व्यतीपातो जन्मर्क्षमभ्युद्यश्च।

'पतांस्तु आद्धकालान्वे नित्यानाह प्रजापतिः। आद्धमेतेषु यद्दत्तं तदानन्त्याय कल्पते"॥

#### इति विष्णुस्मरणात्।

"उपस्रवे चन्द्रमसो रवेश्च त्रिष्वएकास्वप्ययनद्वये च। पानीयमप्यत्र सिलेबिमिश्चं दद्यास्पित्भ्यः प्रयतो मनुष्यः॥ भाग्नं रुलं तेन समासद्धं रहस्यमेत्रस्पित्ये वद्गित"।

#### इति विष्णुपुराणाञ्च।

श्रत्र पानीयमपीति चचनाच्छा ग्रस्याचश्यकत्वं ग्रस्यते । प्रहृणे शातातपवचनादंपि।

"सर्वस्वेनापि कर्चव्यं श्राद्धं वै राहुदर्शने। श्रकुर्वाणस्तु तच्छाद्धं पङ्के गौरिव सीदति"॥ इति।

यदि संक्षेपेणाधि श्राह्मामग्रीसंपादने दरिद्रस्य सर्वस्वव्ययो भवति तेनापीत्वर्थः। "सर्वेषां स्वमुपजीव्यमुद्कं तेनापि"इति हेमाद्रिः। द्भव्यब्राह्मणसंपत्तौ हारीतवचनादपि।

"तीर्थद्रव्योपपत्तौ च न कालमवधारयेत्। पात्रं च ब्राह्मग्रं प्राप्य सद्यः आद्धं विधीयते" इति॥

निविद्धराज्याद्विजं प्राशस्यावहमपराह्वादिकासे न प्रतीक्षे-तेत्यर्थः। अत एव देवीपुरागे —

"अकालेऽप्यथावा काले तोर्थश्रा हे सदा नरेः। प्राप्तरेव सदा कार्य कर्त्तव्यं पितृत्र्पणम्॥ पिएडदानं तु तच्छस्तं पितृणां चातिदुर्लभम्। विलस्वो नेव कर्त्तव्या नेव विष्नं समाचरेत्"॥ इति।

पिएडद्ग्न्यहर्णं सकलभाद्धासंभवे तन्मात्रमपि ताचत्कर्त्वय-मित्येवमर्थम्।

व्यतीपातेऽपि पितामह्यचनात्।

"श्रमावास्याव्यतीपातपौर्णमास्यष्टकासु च। विद्वान् श्राद्धमकुर्वाणः प्रायश्चित्तीयते तु सः''॥ इति। माध्यादिषु पुनर्वचनं फलातिश्यार्थमावश्यकत्वातिश्यार्थे वा।

नित्यसमिन्यहाराञ्च संक्रमश्राद्धरूचयादाविप नित्यं श्राद्धम्। समभिन्याहारश्च मार्कराडेयपुरागेऽपि—

''विशिष्टब्राह्मणप्राप्ती सूर्येन्दुप्रहणेऽयने। विषुचे रिवसंकान्ती व्यतीपाते च पुत्रकः॥ थाद्यहिद्वयसंपत्ती तथा दुःस्वप्तदर्शने। जन्मसंग्रहपीडासु श्राद्धं कुर्वीत चेच्छ्या"॥ इति।

चकारो भिन्नकमः। ग्रहणादिकालेषु श्राद्धं प्रतीच्छ्या **च यदा** कदाचिच्छाद्धमवश्यं कुर्वतित्यर्थः। न तु फलस्येच्छ्येति। पूर्ववाक्ये-रावश्यकत्वावगमात्।

#### युगादिष्वपि नित्यम्।

'वैशासमासस्य (सता तृतीया नवस्यसौ कात्तिकशुक्रपक्षे । नमस्यमासस्य तमिकाक्षे त्रयोदशी पञ्चदशी च माधे । पता युगाद्याः कथिताः पुरासेरनन्तपुर्यान्तिथयश्चतस्यः ॥

पानीयमिपि"इत्यादिविष्णुपुराणात्। पश्चदशी पौर्णमास्यमावास्या च कल्पमेदेन। 'पौर्णमासी तु माघस्य" इति अविष्यत्पुराणात्, 'माघे च पौर्णमास्यां तु घोरं कलियुगं तथा" इति ब्रह्मचैवर्चवचनात्, 'आमाबास्या च तपसे' इति, ''माघे चन्द्रक्षयेऽहनि' इति, 'दशें तु माघमासस्य' इति च नागरखण्डब्रह्मपुराणादिवचनेभ्यश्च।

मन्वन्तरादिष्विप नित्यम् । तथा च मत्स्यपुराणे —

"श्रश्वयुक्शुक्लनवमी द्वादशी कार्तिके तथा ।

तृतीया चैव माघस्य तथा भाद्रपदस्य च ॥

फाल्गुनस्याप्यमावास्या पौपस्यैकादशी तथा ।

श्राषाढस्यापि दशमी तथा माघस्य सप्तमी॥

श्रावणे चाष्टमी कृष्णा तथाषाढे च पूर्णिमा ।

कार्तिकी फाल्गुनी चैत्री ज्येष्ठी पञ्चदशी सिता॥

मन्वन्तराद्यस्त्वेता दत्तस्याक्षयकारकाः' ।

अस्य शेपो हेमाद्रौ—

"आसु तोयमिष स्नात्वा तिलदर्भविमिश्रितम्। पितृनुद्दिश्य यो दद्यात्स गति परमां लभेत्"॥ इति। अत्र तोयमपीत्युक्त्या नित्यत्वम्।

ग्रूलपाणिना तु—श्रस्य शेषस्यालिखनात्काम्यत्वमेवासामुक्तम्।
पवं यत्रैतादृशं किंचिन्नित्यत्वद्योतकं साक्षान्नित्यत्वोक्तिरकरणप्रत्यवायश्रवणं वा तिन्नत्यं श्राद्धमितरत्काम्यं श्रुतफलं वा तिथिवारवक्षत्रादिष्वर्थवादादिकल्प्यफलं वा युगान्तकल्प्याद्यादिषु। श्रतिविस्तरापचेस्तानि न लिख्यन्ते।

श्चनाहः पदमहोरात्रपरम् । मरणाधिकरणाहोरात्रस्य तिथिस्पर्शश्च तत्सम्बन्धस्पो मरणकाले विषक्षिता न तृद्यास्तमयित्रमृहक्तांदिः सन्तेन । "पारणे मरणे नॄणां तिथिस्तात्कालिकी स्मृता" इतिवसिष्ठ-वचनात् । साम्वत्सिरिकश्चाद्वाधिकरणाहोरात्रस्य च तित्तिथ्या स्पर्शः शास्त्रतः श्चाद्वयोग्यत्वेन निर्णीतया । वत्सरश्च चान्द्रश्चेत्रादिमासिवशे-षस्पमासपक्षितिश्वसम्बन्धिलिङ्गात् । चेत्रादीनां चान्द्राणामेव मुख्य-त्वात् । "श्चाव्दिके पितृकार्ये च मासश्चान्द्रमसः स्मृतः" इतिविशेष-वचनाच । मासशब्दस्य चेत्रादिविशेष्वगरत्वं च सामान्यपरत्वे श्चानर्थक्यापत्तेः ।

'सकतरपरियमें न स्यंः कालवश्यनः। अनः साम्बन्सरं आइं कर्तव्यं मासचिहितम्॥ मासचिरहं तु कर्तव्यं गायं साधावित्र हि॥ यतस्तत्र विधानेन स मासः परिकासितः'॥

इति लघु हारीतवचना श्वावगम्यते । सर्व चैतन्मास तस्विविवेचने निष्कक्ष्यते । वत्सरान्तप्रहणाश्च । यद्यपि सजातीयत्विन्हिपिकाया-माद्यमरणितिथिव्यक्ताविप "मासपक्षतिथिसपृष्टे" इतिवचनादाद्यं साम्बरसिरकथाद्धं प्राप्नोति मासिकवत् । श्रत एव "श्राद्यमेकादशेऽ-हिन" इतिसाम्बरसिरकपरत्वेनापि केश्चित्व्याख्यातं तथापि साितिथः सजातीयत्विनकपकतया श्राद्यधिकरणितथेरुपलक्षणमेव न तु तद्धिकरणिमिति दर्शयति । वार्षिकसमाख्या च विध्यनुसारित्वा-द्वर्णन्ते भवं वार्षिकिमिति व्याख्येया न तु वर्षे भविमिति । मासिके तु वक्ष्यते । वत्सरान्ते जाते स्ताहनीति चार्थः । चान्द्रवत्सरस्य पूर्वतिध्यन्तसमासत्वेन द्वितीयवत्सरादिभृतायास्तित्तथेः पूर्ववत्सरान्त्यामावात् । श्रत एय सिप्तइकिरणं विश्वाय गोभिलेनाप्युक्तम्—स्वाद्यायावात् । श्रत एय सिप्तइकिरणं विश्वाय गोभिलेनाप्युक्तम्—स्वाद्यायावात् । श्रत एय सिप्तइकिरणं विश्वाय गोभिलेनाप्युक्तम्—स्वाद्यायावात् । स्वतः सम्वत्सरे सम्वत्सरे प्रेतायाचं द्वादिसम्बहनि प्रेतः स्वादः इति ।

नेन साम्त्रत्सिकिश्र इन्य वितीयादिसम्बत्सराद्यमृतिथिस-म्बन्धेनैबंत्यग्रत्बात्प्रथमसम्बत्सरापक्रमधृतायां मरणाधिकरणितथौ प्राप्तिरेव नास्तीति न तस्याद्यपदेन प्रहणम्। युक्तं चैतत्। अन्यथै-कमेवाब्दिकश्राद्धं प्रथमसृतिथौ प्रत्वचनादेकादशाहे क्रियमाणं प्रतदेवत्यं वितोयादि तत्तिथौ भितृत्वप्राप्तदेवत्यमिति विरूपं स्यात्।

पतेनैतद्धि निरस्तं वेदिनव्यं यच्छूलपाणिनोक्तम्। न च प्रथममासिकवापिक।दिसमाख्याप्रकृतिभूता मासवर्षादिशब्दा अजहत्स्वार्थलक्षणयेकदिनाधिकमासादियरा इति वाच्यम्। द्वितीयादिमासवर्षेषु
तद्नुपपत्तेः। तस्मान्द्रनित्रथेर्मृतिथि यावत्त्रिंशत्तिथ्यात्मको मासश्चान्द्रस्तादृश एव पष्ठविधकशनत्रयतिथ्यात्मकः सम्वत्सरोऽत्र मासवर्षशब्द भ्यां विविधितः। एवं त्रिपक्षशब्दोऽपि तादृशपञ्चवत्वारिशत्तिथ्यात्मकसार्द्धमासवचनः। सृततिथेरिति च दर्शादृर्शश्चान्द्र
इतिवद्वधौ पञ्चमी। तथाचान्त्यमृततिथेरेव पूर्वमासशब्दार्थत्वं
न तु पूर्व नृतिवर्थरिति द्वितीयादिमृततिथिष्वेव प्रथमवर्षान्तगंतासु
प्रथमादिमासिकानि द्वितीयचेत्रशुक्तादिमृत्तिथिष्वेव प्रथमवर्षान्तगंतासु
प्रथमादिमासिकानि द्वितीयचेत्रशुक्तादिमृत्तिथिष्वेव प्रथमवर्षान्तगंतासु
प्रथमादिमासिकानि द्वितीयचेत्रशुक्तादिमृत्तिथिष्वेव प्रथमादिवादिकाणीति। वार्षिकआङस्य वरजरान्तमृत्तिथावेवोत्पन्नत्वेन वर्षे
जाते भवभित्येव समाख्याव्युत्पत्तरौचित्येन प्रथमवार्षिकादेः प्रथमवर्षाद्यधिकरणत्वस्येवामाधादेतादृशकल्पनानर्थक्यात्। मासिकानि तु
प्रथमादिमासादिभूततिथिष्ववेवात वक्ष्यते।

सकललोकत्यवहारविरुद्धं चेदमिगधानम्। द्वितीयादिमृततिथिषु जातस्येव मृतस्याप्यद्य द्वितीयस्तृतीयो मासो लग्नस्रयोदशमृतिथौ चाद्य द्वितीयं वर्षे लग्नमित्येवमावालं व्यवहारात्।
मासवर्षाद्यमृतिथेश्चाविष्ठमात्रत्वे पूर्वदर्शवदुत्तरमासवर्षान्तर्गतिव्यवहाराभावप्रसङ्गत्। सर्वथा प्रथमवत्सरान्त्यमृतिथावाद्याव्यवहाराभावप्रसङ्गत्। सर्वथा प्रथमवत्सरान्त्यमृतिथावाद्या-

# मृततिथिश्राद्धमामान्नेनापि कार्यम्।

इदं चाब्दिकथाद्धं प्रहणकाले तत्पूर्वप्रहरचतुष्टयत्रयरूपवेधकाले षा प्राप्तं भोक्तुब्राह्मणलाभेऽद्येनव तदलाभे श्रामान्नादिनापि तद्दिन एव कर्त्वयम्।

तथा च गोभितः —

"दर्शे रिवग्रहे पित्रोः प्रत्याब्दिकमुपिस्थितम्। अश्रेनासंभवे हेस्रा कुर्यादामेन वा सुतः"॥ इति।

वर्षे पित्रोः सुतो रवीति च सर्वमाववक्षितमुपलक्षणम्। आमपदेन च वितुषं तराडुलादि गृह्यते न तु सतुषम्।

"सस्यं क्षेत्रगतं प्राहुः सतुपं धान्यमुच्यते । श्रामं वितुषमित्युक्तं स्वित्रमन्नमुदाहतम्"॥

इति वशिष्ठवचनात्। प्रत्याब्दिकप्रहणं च "श्रन्नेनैदाब्दिकं कुर्या-देशा वामेन न कचित्" इति वार्षिके सर्वथा साधनत्वेन निविद्धस्या-मादेः प्रतिप्रसवार्थम्। श्रत एव तन्मासिकस्याप्युपलक्षणम्। श्रमा-वास्यादिश्राद्धं तु तत्रामेन भवत्येव।

"श्राद्धविष्ने द्विजातीनामामधाद्धं प्रकीत्तितम्। श्रमावास्यादिनियसं माससम्बत्सरादृते"॥ इति हारीतवचनात्

अ। दस्य पाकश्राद्धस्य विघ्नेऽसंभवे। माससम्बत्सरशब्दाभ्यां मासिकसाम्बत्सरिकोपादानम्। यसु "ग्रहणासु द्वितीयेऽहि रजो-दोषास पञ्चमः" रत्यक्षाः साम्बत्सरिकविपयं वचनं पठन्ति तद्गुरूपं साद्यविष्ठन्ति तन्तिम् लम्। पाकश्राद्धासंभवरूपश्राद्धविघ्नस्येव प्रपद्धः कात्यायनेन द्यातः— "आपद्यनग्नी तीर्थे च प्रवासे पुत्रजन्मनि। हेमश्राद्धं प्रकुर्वीत भार्यारजन्म संक्रमे"॥ इति।

#### बौधायनेनापि-

"संक्रमेऽन्नद्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि। हेमश्राद्धं सग्रहे च द्विजः शूदः सदाचरेत्"॥ इति।

सग्रहवचनात्तत्कालापिततं ग्रहणिनिमित्तकश्राद्धातिरिक्तमिक दर्शादिश्राद्धमामात्रादिनैव कर्त्तव्यम्। तत्र ग्रहण्युत्रजन्मनोः पक्वात्र-मोक्त्रसंभवकृतः पाकश्राद्धासंभवो द्विजाभावे च। पत्न्यभावतद्वजो-दाषिकािकप्रवासतीर्थप्राप्त्यादिषु पक्त्रभावकृतः। श्रापदन्नाभावादिषुः पाक्याभावकृतः। हेमभाद्धविधौ चान्नाभाव इत्यामान्नस्यािषः प्रहण्यम्। श्रत पव—

"आत्मनो देशकालानां विप्लवे समुपस्थिते । आमश्राद्धं द्विजेः कार्ये शूद्राणां तु सदेव हि" ॥

इत्युशनो वचनम् , सुमन्तुवचनं च-

"पाकाभावेऽधिकारः स्याद्विप्रादीनां नराधिप। श्रपत्नीनां महाबाहो विदेशगमनादिभिः॥ सदा चैव तु शूद्राणामामश्राद्धं विदुर्बुधाः" इति।

विदेशगमनादिभिः पाकाभाव इत्यन्वयः। अपत्नीनामित्यपि हेतुगर्भविशेषणेनापत्नीकत्वप्रयुक्तः पाकाभाव एव विवक्षितः। तस्मा-देवंजातीयकानां पाकश्राद्धासंभवद्वारकमेव द्विजान्प्रत्यामहेमश्राद्ध-निमित्तत्वम्। संक्रमाग्न्यभावयोस्तु तदसंभवात्स्वतन्त्रयोरेव। अग्न्य-भावे च यद्यप्यग्न्यधिकरणकमग्नौ करणं न संभवति तथापि "श्रग्न्य-भावे तु विप्रस्य पाणावेवोपपादयेत्"इति पाणिहोमेन पाकश्राद्धमिः संमक्येव। अन्यथाधिकाराभावन श्राद्धस्येवाप्राप्तेस्तत्रामादिरूप-साधनविधिरणि दुःस्थितः स्यात्। अत एव च—

"याक्स्यान्नाग्निसंयुक्तः उत्सन्नाग्निरथापि वा। श्रामश्राद्धं तदा कुर्याद्धस्तेऽग्नो करणं भवेत्"॥

इति जमद्शिवचने पाणिहोमश्रवणमनुवाद एव।

स्मृतिरत्न।वल्यां तु—

श्रामधादं यदा कुर्याद्विधिशः श्राद्धदस्तदा। इस्तेऽग्नौ करणं कुर्याद्वाह्मणस्य विधानतः"॥

इति वर्जन।दामआहें बिलाशेरिप पाणिहोम इत्युक्तम्। तत्रैव च पत्न्यभावे तद्रजादोषे ग्रहणतीर्थसंक्रमादिपु च पत्न्यश्निसंनिधानेऽपि पाकासंभवेऽप्यामश्राद्रमेव मुख्यमित्युक्तम्।

बोधायनादिवचनेषुः चामश्राद्धमविधाय हेमश्राद्धस्यैव विधानम्। पुत्रजन्मसमभिष्याहार त्। तत्र तस्यैव मुख्यत्वात्। तथा चः संवर्तः—

"पुत्रजन्मिन कुर्वीत आइं हेम्नैव बुद्धिमान्। न पक्षेन न चामेन कल्याणान्यभिकामयन्'।। इति।

पुत्राजन्मातिरिक्तेषु तु यथा पकाञ्चासंभवे आमं तथा तदसंभवे हेम द्रष्टव्यम्। अञ्चपकृतित्वेनामस्यान्तरङ्गत्वात्।

'आमान्नस्याप्यभावे तु आइं कुर्वीत बुद्धिमान्। धान्यात्रतुं होनेव हिरएयेन सुरोचिया"॥

शति मरीचिवचनाच । धान्यादेकेकब्राह्मणतृप्तिपर्याप्ताक्तिह-

अन्नामां तु हिगुणं प्रोक्तं हेम तह चतुर्गुणम्। अन्नामावे हिजातीनां ब्राह्मणस्य विशेषतः"॥

इति हेमाद्रिधृतधर्मवचनैकवाक्यत्वात्। हेमाद्रिस्तु—आमादिति व्याचख्यौ। हेम्नधतुर्गुण्त्वं च ताबद्धान्यलाभपर्याप्तत्वम्। पूर्वन् व्याख्याने हेम्न अ मद्रगुण्यं विवक्षितम्। तेन तस्य त्रेगुण्याद्दौ तद्विगुणत्वं हेम्ना द्रष्टव्यम्। आमत्रेगुण्यादिकं चोक्तं व्यासेव—

"आमं दददि कोन्लेय तहानं दिगुणं भवेत्। त्रिगुणं चतुर्गुण वापि न त्वंकगुणमपयेत्"॥ इति।

### तस्येव वचनान्तरम्—

''आमं ददत्तु कौन्तेय दद्यादत्राश्चतुर्गुणम्। सिद्धान्ने तु विधिर्यः स्यादामश्राद्धेऽप्यसौ विधिः॥ आवाहनादि सर्व स्यात्पिणडदानं च भारत। दद्याद्यश्च द्विजातिभ्यः श्रुतं वाश्यतमेव वा॥ तेनामौ करणं कुर्योत्पिणडांस्तेनैव निर्वपेत्"। इति।

पक्र द्विगुणस्यापि धान्यस्य दानेऽशक्तेन तत्पर्याप्तमपि देयम्।

"असमर्थोऽन्नद्दानस्य धान्यमाशं स्वशक्तितः। प्रदद्यात्तु द्विजातिभ्यः स्वल्पाल्पामपि दक्षिणाम्"॥

इति वाराहपुराणात्। अत्र स्वशक्तित इत्यस्य पक्षान्तरविधाय-कत्वात्। अथोकहेगुण्यादिपक्षाणां शक्तिकृतव्यवस्थानुवादकत्वमात्रे वैयथ्यापत्तेः। अश्यत इत्याशमिति विशेषणाच ब्राह्मणैस्तद्धान्यं स्वगृहे पक्तवा भोक्तव्यं न तु कार्यान्तरे विनियोक्तव्यमिति सूच्यते। तच ब्राह्मणाङ्ख्यमेव। क्षत्रियादिलब्धं तु सुखेन यथेष्टं विनियोज्यम् तथा च व्यासः— ''हिरएयमामं श्राद्धीयं लब्धं यत्क्षत्रियादितः । यथेष्टं विनियाज्यं स्थादुश्रीयादुश्राह्मणात्स्वयम्"॥ इति ।

क्षत्रियादित इत्यादिशब्देन बैश्य एव गृह्यते। शुद्रालब्धस्य तु भोजन एव स्बोये परकायं वा विनियोगो न यथेष्टं नापि ब्राह्मण-सम्धवत्स्वभोजन एव।

"श्रामं श्रदस्य यकि चिच्छा दिकं प्रतिगृह्यते। तत्सवं भोजनाय। लं नित्यने मिस्ति न तु"॥

इति षट्किंशन्यतात्। हिरएयं तु ततो लब्धमपि नित्यादावपि विनियोज्यमित्युक्तं तत्रैव—

"हिरएयं तत्पुनः श्राद्धे गृहीते नैव दुष्यति। तेव नित्यक्रियाः कार्या हिरएयं नाम्नमुच्यते"॥ इति। पिगडदाने श्रामात्साधानान्त्रमप्युक्तं षद्त्रिंशन्मते—

"आमश्राद्धं यदा कुर्यात्पिएडदानं कथं भवेत्। गृहपाकात्समुद्धृत्य सक्तुभिः पायसेन वा॥ पिएडान् द्धाद्यथालाभं तिलैः सह विमत्सरः" इति।

"गृहपाकात्समुद्धृत्य पिएडान् द्धात्'दित प्रधानभूताद्गृह-पक्वादोदनादुद्धृतेन तदेकदेशेनेति साधनान्तरविधिः। हेमश्राद्धे-ऽप्येवमेव।

"गृहयाकात्समुद्धृत्य सक्तुभिः पायसेन वा। पिएडप्रदानं कुर्चीत हेमश्राद्धे हते सित" ॥ इति भविष्योत्तरात्। गृहकर्तकेऽप्यामादिश्राद्धे पिएडदानमोदनादिना भवति। 'सूत्रस्तु गृहपाकेन तिष्णुडान्त्रिवंपेत्तथा। शक्तुम्सं फलं तस्य पायसं वा भवेत्स्मृतम्"॥ इति हेमादि लिखिताद्भिषयोत्तरात्। पिगडनिर्वपणार्थमिति शेषः। 'स्त्रीशदाश्च सधर्माणः" इतिचचनात्।

"श्रन्नाभावे द्विजाभावे प्रवासे पुत्रजन्मनि। हेमश्राद्ध' संग्रहे च सदा खोशूद्रयोरिय"॥

121, 20

इति भविष्योत्तरवचनाच स्त्रीकर्त्वकमिष सर्वे श्राद्धमामादि-साधनकं पायसादिसाधनकिषण्डकं च भवति। पूर्ववचनेषु पिगड-दानग्रहणाच तत्रेषामातिरिक्तमप्योदनादिसाधनं भवति विकिरादौ त्वाममेव।

"आमश्राद्धप्रदः पिराडांस्तथार्गो करणं च यत्। तद्द्यात्तत्र तेनैव यत्किचिच्छाद्धिकं भवेत्"॥

इति प्रचेतोवचनात्। आमादिश्राद्धे च प्राणाहुत्यादिकं लुप्यते। मन्त्रेषु तु केषुचिद्हो (१) मरीचिनोकः—

"आवाहने स्वधाकारे मन्त्रा ऊह्या विसर्जने। अन्यकर्मग्यनूह्याः स्युरामश्राद्धविधिः स्पृतः"॥ इति।

ऊहः खल्विष, न सर्वेलिङ्गेर्न च सर्वाभिर्विभक्तिभवेदे मन्त्रा निगदितास्ते चावश्यं यद्यगतेन पुरुषेण यथासमयं विपरिणमयि-तव्यास्ताद्यावेयाकरणः शक्तोति विपरिणमयितुं तस्माद्घ्येयं व्या-करण्म्" इति महाभाष्ये। कैय्यद्रप्रदीपे—"ऊहः खल्वपीति—इह-यस्मिन्यागे इति कर्तव्यतोपदिष्टा यागान्तरेणोपजीव्यते सा प्रकृतिः। येन चोपजीव्यते सा विकृतिः। प्रकृतिविकृतिः कर्तव्येति मीमांस-कर्व्यवस्थापिते न्याये प्रकृतिप्रत्ययादीनामूहं चैयाकरणः सम्यग्व-जानाति। तत्राग्नेर्मन्त्रोऽस्ति—"अग्नये त्वा जुष्टं निर्वपामि" इति। तत्र "सौर्यं चरं निर्वपेद्बह्मवर्चसकामः" इति सौर्ये चरौ मन्त्र ऊह्मते "सूर्याय त्वा जुष्टं निर्वपामि" इति।

अयमाशयः—प्रकृतियागोक्तमन्त्राणामतिदेशन्यायेन विकृतिया-गाङ्गतापादनं मुख्य ऊहः। अत्र श्राद्धे त्वसी गौण इति।

<sup>(</sup>१) ऊहस्वकृषं व्याकरणाध्ययनप्रयोजनप्रसङ्गेन पातञ्जलमहा-भाष्ये प्रतिपादितम्। तद् यथा—

श्रावाहने तत्तन्मन्त्रे, "पितृन् हिवंषे श्रत्तव" इत्यत्र स्वीकर्त्तव इत्यूहः । विसर्जने तन्मन्त्रे "तृप्ता, यात" इत्यत्र तप्स्यतित । "नमो वः पितरः" इति मन्त्रः स्वधाकारः । तत्र "इष" इति पदस्य स्थाने श्रामायेत्यूह इति हेमाद्रिः । तद्युक्तम्—रसशुष्मादिपद्वदिष इति पदस्याशास्यान्नप्रतिपादकत्वेन प्रदेयान्नप्रतिपादकत्वाभावात् ।

तेन पूर्वेषां तु स्वधाकार इतिवत्स्वधा पित्र्यहिवद्गिं तत्करणं स्वधाकारस्तदङ्गमन्त्र इदमन्निमत्यादिस्तत्रेकब्राह्मणभोजन-पर्याप्तान्त्राद्वनसमर्थधान्यचतुर्गुणिमदं धान्यमित्यादिक्रपेणोहः कार्य इति स्वधाकार इत्यस्यार्थः। इदं च प्रसङ्गादुक्तम्।

### श्रामश्राद्वाधिकारिनिरूपणम्।

सप्रकारकमामादिश्राद्धं प्रह्णाद्यत्र मृताहे द्विजानां न भवति। "माससम्बत्सरादृते" इति पूर्वीलखितवचनात्।

'अनिशकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला। आमधादं द्विजः कुर्यान्न तत्कुर्यान्मृताहिन"॥ इति। ''पुष्पवत्स्विप दारेषु विदेशस्थोऽप्यनशिकः। अन्नेनेवाब्दिकं कुर्यादेन्ना वामेन न क्रवित्"॥

इति मरीचिलौगाक्षिवचनाभ्यां च। श्रद्धेनैवाब्दिकं कुर्योत्त-दहरेग। तेन पत्न्यां रजस्वलायामपि तदहरेवाद्येनैवात्मादिपकेन सर्वस्यापि साम्बद्धिरकमासिकश्राद्धानुष्ठानमुचितम्।

यतु—'मृताहिन तु संप्राप्ते यस्य भार्या रजस्वला। श्राद्धं तदा न कर्त्तव्यं कर्त्तव्यं पञ्चमेऽहिनि'।।

इति हेमादिमाधवादिलिखितं वचनं तदस्य मृतस्य श्राद्धकर्शी भार्या रजस्वलेति व्याख्येयम्। न तु यस्य श्राद्धकर्त्तुर्भर्या रजस्वलेति। हेमादिस्तु "पाणिग्रहणाद्धि सहत्वं कर्मसु" इति वचनेन गृह-स्थस्य श्राद्धेऽपि भार्यया सहैवाधिकारात्तस्याश्च रजस्वलादशायाम-शुचित्वेनानधिकारें व्यासज्यवृत्तेर्भर्तृगतस्याप्यधिकारस्य विद्याता-त्तस्यास्तदृशापगम एव श्राद्धमुचितमिति यस्य श्राद्धकर्तुरित्यादिः रेव मृताहनीति वचनार्थः। पुष्पवत्स्वपीति वचनं सहाधिकृत-भार्यान्तरसद्भावविषयमित्याहः।

ननु दम्पत्योः सहाधिकारप्रतिपादकं "पाणिप्रहणाद्धि" इति वचनं हिशब्दस्वरसादनुवादरूपं न्यायमूलकं श्रौतस्मार्त्ताग्निसाध्य-कर्मविषयम्। तेष्वेवोभयसंयोगेनोत्पन्नानामग्नीन मधिकारि विशेषण-भूतानामुभयस्वामिकत्वेनोभयसाध्यकर्मघटितप्रयोगकत्वेन च सहा-धिकारस्य न्याय्यत्वात्। पूर्त्तवतादिषु तु पृथगेवाधिकार इति तावन्मिताक्षराकारादिभिरुक्तं युक्तं च। श्राद्धे च निरग्नीनामप्यधि-कारात्पत्नीसाध्यकर्माघटितत्वाद्य निरग्निकर्तृके आद्धे कथं पत्न्याः सहाधिकारः।

न च श्राद्धाङ्गपाकस्य मध्यमिष्ण्डप्राशनस्य च पत्नीस्वध्य-त्वात्कथं श्राद्धकर्मण्स्तत्साध्यकर्माघटितत्वं पत्नीशब्दश्च यज्ञस्वा-मिवचनोऽधिकाराभावे कथमिति बाच्यम्। पाके श्रात्मादेः कर्त्रन्तरस्यापि विधानात्पिण्डप्राशनस्य च काम्यत्वेन पाक्षिकत्वात्। पितृपितामहादिगततृहयुद्धारादिरूपफलाधें मृतिपित्रादिकस्यामावा-स्याद्यविच्छन्नजीवनवतोऽकरणप्रत्यवायपरिहाराथें वा श्राद्धे पितृ-त्वाद्यनिरूपिकायास्तस्याः फलभागित्वाभावेन तद्वपयञ्चस्वामित्वा-संभवात्तत्र पत्नीशब्दस्य भार्यामात्रवचनत्वाच्च।

श्रत्रोच्यते—पत्न्यां रजस्वलायां पश्चमेऽहिन श्राद्धानुष्ठाने तथा सह तत्राधिकारं हेतुमधिकृतभार्यान्तरसद्भावे च कस्यांचिद्रजस्व-लायामपि तद्दिन एव तद्दनुष्ठानं वद्तो हेमाद्रेः साग्निककर्तृक- आइविषयमेवेदं सर्वमिमितम्। "मृतेऽहिन" इत्यादि वचनमूलकमेवेद् हैमाद्रेरिमधानम्।

"श्रपुत्रा तु यदा स्वर्था संप्राप्ते भर्तुराब्दिके। रजस्वला भवेत्सा तु कुर्यात्तत्पञ्चमेऽहिन"॥

इति स्रोके गौतमध्यनसमानार्धतयतस्यापि वयनस्येतरसकल-निबन्धकारवद्व्याख्यानेऽधिकारिएयाः स्त्रिया श्रशुद्धौ तदन्ते श्राद्धानुष्टानस्य जननमरणाशौचवष्यायात्,

'देये पितृणां आहे तु आशीचं जायते यदि। तदाशीचे व्यतीते तु तेषां आहं प्रदीयते॥ शुवाभूतेन दातव्यं या तिथिः प्रतिपद्यते। सा तिथिस्तस्य कत्तंव्या न त्वन्या ये कदाचन"॥

इति ऋणशृहवचनाच सिद्धरेतद्वनवैयर्थापत्तेः।

स्रत एव निरिष्ठकिषयमणीति तु हेमाद्युकार्थसंत्रहप्रन्थमात्र-दिशिनामस्प्रकानां भ्रम एव। फलभागित्वरूपो स्वधिकारः श्रोद्धे पत्नया सह न संभवत्येवेत्यधिकारिविशेषण्ड्ये एवाधिकारे तत्सहत्वम्। तदिपि निमित्तरूपे न संभवतीत्यक्षिरूप एव तत्।

नन्वेत्रमात्रास्यादिथाद्यप्यश्चिताध्यं साझिकस्य पत्न्यां रज-स्वलायां न स्यात्। सहाधिकारात्।

मैनम्। भवत्येव तत्तदा। श्रामादिश्राद्धविधानात्। श्राद्धस्यैवा-भावे साधनविधेरसंभवात्। न चाश्रिविषयं तत्। तस्य पृथग्प्रहणात्। "श्रनश्निकः प्रवासी च यस्य भार्या रजस्वला" इत्यादि।

स्कृतिरत्नावल्युवाहतेन 'आमश्राद्धं यदा कुर्यात्" इति वाक्ये-नामभाजे पाणिहोर्मावधानादिशसाध्यतापि तस्य नास्तीति संमय- स्येव पत्न्यनधिकारेऽपि तत्। श्राब्दिकमेव तु "न तत् कुर्यान्मृता-हिने" इत्यामप्रतिषेधादक्षेनैव कर्त्तव्यम्। श्राग्नहोमाङ्गकं पत्न्या श्रशुक्तेः न संभवति।

किं च मृताहनीति वचनस्य पत्न्यां रजस्वलायां सहाधि-कारिएयास्तस्या श्रशुचित्वाद्यच्छाद्धं न कर्त्तव्यं तन्धृताहन्येवेति परिसंख्यार्थत्वेन व्याख्यातुं शक्यत्वादमावास्यादिश्राद्धं पत्न्यां रजस्वलायामपि कर्त्तव्यमेव।

न च परिसंख्यार्थत्वेः "पश्चमेऽहिन"इत्यपि विधानाद्वाक्यभेदः प्रसज्येत । पश्चमेऽहिनोत्येव तु विधौ तदा न कर्त्तव्यमिति निषेधोः "न गिरो गिरेति ब्र्यात्" इतिवद्नुवादः संभवतीति वाच्यम्।

परिसंख्याया एव केवलाया विधानात्। पश्चमेऽहनीत्यस्य "देये पितृणां श्राद्धे तु"द्दयंतद्वचनादेव प्राप्तत्वात्। श्रत एव तस्यः रजोनिवृत्तिकालोपलक्षणतापि। तेन श्राद्धकर्त्तुर्भार्यायां रजस्वलायाः मतादृशाधिकृतपत्न्यन्तराभावे स्मग्निककर्त्वृक्षमेवाब्दिकश्राद्धं पत्न्याः शुद्धौ भवत्येव हेमाद्रेः संमतम्।

परमार्थतस्तिवदमयुक्तम्। तथाहि—श्रश्निसाध्येऽपि श्राद्धे न पत्या श्रधिकारः संभवति। फलभागित्वं द्यधिकारः। स्वाम्यपर्यायो-परिभावार्थकाश्रिशब्दयोगात्तिसिद्धवर्थे षष्ठाद्ये सर्वकर्मणां फलवं-स्वस्थापनाचा। फललाभप्रयोजकत्वावधिकारिविशेषणेऽधिकारशब्द्-प्रयोगः। न च नित्यनैमित्तिकश्राद्धेषु पत्न्याः फलभागित्वं संभवति। पूर्वोक्तान्न्यायात्। षाणिग्रहणाद्धीति वचनं तु न्यायप्राप्तसहत्वा-चुवादः। तेन पुत्रकामश्राद्धादौ भवतु पत्न्या श्रप्यधिकारो न तु. सर्वत्राश्रिसाध्येऽपि।

न चैवमाधानगतात्मनेपदादिविरोधः। श्रश्निस्वामिगतस्यैव फलस्य जननात्। पुरुषस्यापि तत्स्वामित्वात्। श्रग्न्यस्वामित्वाद् (१)

<sup>(</sup>१) द्वि० पु० इदं नास्ति।

श्रम्यस्वामिगतं फलं न जनयन्त्यशिसाध्यानि कर्माणि किन्तु तत्स्वामिगतमेवेत्येतावदात्मनेपदादिनावगम्यते, न तु सर्वस्वामि-गत्रफलजनकता। यत्र दम्पत्योरन्यतर एव रक्षोरोगपापादिगृहीतस्तत्र तत्परिहारार्थराक्षोभीपवित्रेष्ट्रधादौ तदसंभवात्। यत्रस्वामियजमान-मार्याकर्तृकत्वेनः चावगतानां पदार्थानामाज्यावेक्षणादीनां यजमान-मार्याकर्तृकत्वमात्रं तत्र संभवतस्त्यागायोगाद्गृष्टाते। सत्रे किस्मिश्चिन् यजमाने नष्टे प्रतिनिध्युपादानेन सप्तद्शकर्तृकत्वमात्रवत्। फल्कि-संस्कारास्तत्र स्त्रिया भवन्ति न वेत्येवमादिविस्तरभिया न विचार्यते।

तेन यथान्यतरफलार्थान्यप्येवंजातीयकान्यविरोघादुभयस्वामिकेष्वप्यग्निपु भवन्ति तथा श्राद्धमिप भविष्यति । श्रशुचिभूतया
तु पत्न्या स्वसाध्यपदार्थानां कर्त्तुमशक्यत्वात्तद्धटितप्रयोगाणि तानिः
तस्यां रजस्वलायां माभूवन् । श्राद्धं तु स्वयंपाकादिनां कर्त्तु
शक्यमेवेति सहाधिकारवशात्पत्न्यां रजस्वलायां श्राद्धं न भवतीति
यत्किचिदेवः।

ननु भवतु हेमाद्रीयं सहाधिकारन्यायोपन्यसनमयुक्तम्। विचनादेच तु मृताहनीत्यादिकात्सर्वेषामण्ययमधोऽस्तु, मृतभायाविषन् यत्वे तस्य न्यायादेच तद्रधंप्राप्तेरानर्थक्यापत्तेः कर्तुभार्याविषयत्वान् दिति चेत्र।

"अपुत्रा तु यदा भार्या" इत्यादिवन्न्यायप्राप्तस्यैवार्थस्योप-निबन्धनात्। एवंजातीयकानां भूयसां वचनानां स्मृतिषूपलब्धेः। वाचिनकत्वे चास्यार्थस्यानृतुमद्धिकृतभार्यान्तरसत्त्वेऽिष कस्यां-विदिपि तादृश्यां पञ्चमेऽहन्येवानुष्ठानं स्यात्। वचनाविशेषात्।

रदं च दूषणं सहाधिकारन्यायमूलकत्वेऽपि द्रष्टव्यम्। कस्यांचिन् दृष्णगुचिभृतायां तावद्वयासकाधिकारिवाघतावश्यंभावात्। ऋत्विन खबतुणभाव एव पत्न्याः परं कारणतावच्छेदकार्षच्छित्रयिकिञ्चित्स्यत्ते कार्योपधानाद्यस्यां कस्याञ्चिद्षि मृतायां स्यादनुष्ठानम् । तदा च सहाधिकारोक्तिरनुपपन्ना । मृताहनीति वचनेन तदाननुष्ठानमुक्तम् । पुष्पवत्स्वपीति वचनेन चानुष्ठानम् । तयोरेवं व्यवस्था कियते न तु न्यायः कश्चिदुपन्यस्यत इति चेत् । न । भार्यान्तरस्याधिकृतत्वोक्तिन्ययः कश्चिदुपन्यस्यत इति चेत् । न । भार्यान्तरस्याधिकृतत्वोक्तिन्ययः कश्चिदुपन्यस्यतं इति चेत् । न । भार्यान्तरस्याधिकृतत्वोक्तिन्ययाः कश्चिदुपन्यस्यतं इति चेत् । तस्यां तदा श्राद्धं न कर्त्तव्यम् । श्राद्धं न कर्त्तव्यम् । श्राद्धं न कर्त्तव्यम् । ज्येष्ठायां वा रजस्वलायां न कर्त्तव्यम् । तस्यां श्रुचिभूतायां कनिष्ठायां तादृश्यामपि कर्त्तव्यमित्येवंरूपाया एव व्यवस्थायाः सुवचत्वात् ।

वस्तुतस्तु पूर्वव्याख्याप्रकारेण तयोभिन्नविषयत्वान्नैव व्यवस्था-पेक्षास्तीति यत्किश्चिदेवैतत्। तस्मादेकभायः साग्निकोऽपि तस्यां रजस्वलायामन्नेनेव मृताह प्वाब्दिकमासिकश्राद्धं कुर्योत्। तद्भिन्नं त्वमावास्यादिश्राद्धमामेनेव। पाकसंभवे पाकेनापि वा। श्राद्धकर्त्री स्त्री रजस्वला चेन्मासिकमाब्दिकं च रजोनिवृत्तौ कुर्यादामावास्यादि निमित्तं तु तस्या लुप्यत प्वेति। श्राशौचे न तु क्षयाहश्राद्धप्रतिबन्धे श्राशौचान्त्यदिनोत्तरिदने तत्कर्त्तव्यम्।

"देये पितृणां श्राद्धे तु"इति पूर्वीकादृष्यश्रङ्गवचनात्। देयवि-शोषणां मृताद्दातिरिक्तश्राद्धव्यावृत्त्यर्थम्। तेषाम्—

"दानं प्रतिग्रहो होमः स्वाध्यायः पितृकर्म च । प्रतिपाडं क्रियावर्जमाशीचे विनिवर्त्तते"॥

इतिशङ्खवचनाद्देयत्वात्। मृताह्थाद्धस्य तु विघ्नमात्रे देयता।

'श्राद्धविद्दे समुत्पन्ने मृताहेऽविदिते तथा। एकाद्श्यां प्रकुर्वीत कृष्णपक्षे विशेषतः"॥

इति लघुहारीतवचनात्। मृताहे इति श्राद्धविद्ये समुत्पन्न इत्यस्यापि विशेषणं मध्यगतत्वेन विशेषाग्रहणात्साकाङ्क्षत्वाच श्वत एव तत्रैव कालान्तरानुष्ठानाचारः। यद्यपि चात्र कालविशेषा-विश्वनादेयतोका न तु देयतासामान्यम्। तथापि त्वर्थादपि ताव-त्सिद्धं तदुपजीव्यदेयतोक्त्यात्र विशेषलाभो घटत एव। यथा "श्राग्नेय्याग्नीश्रमुपितष्ठते" इत्यत्र स्तोत्रादिद्वारिवशेषिविनयोगेन सिद्ध-स्य क्रतुसम्बन्धसामान्यस्य लाघवायोपजीवनात्प्रकृताग्नेय्यीविशेष-लाभः। तत्रत्यकालविशेषस्य तु "न त्वन्या वै कदाचन" इत्यत्र निषे-धान्मृताहप्रत्यासन्नमुख्याशीचानन्तरिवनापेक्षया गौणत्वम्। निषेधा-र्थमपुजीव्यस्य तस्य सर्वथा प्रतिषेद्धुमश्यक्यत्वेन प्रतिषेधस्य संमविषयत्वात्। तेनाशीचानन्तरिवनेऽपि प्रमादादिनाऽकरणे तदुत्तरायामावास्यायां तद्रापि कथिद्वद्वसभवे कृष्णेकादश्यां तत्रापि तथात्वे शुक्लायां तस्याम्।

"मासिकान्दे तु संप्राप्ते अन्तरा मृतस्तके। बद्दन्ति शुद्धो तत्कार्यं दशें वापि विचक्षणाः"॥

इति पर्त्रिशन्मते,

"श्राद्धविष्ने समुत्पन्ने त्वन्तरा मृतस्तके। अभाषास्यां प्रकुर्वीत शुद्धावेके मनीषिणः"॥

इति व्यासवचने चामावास्याया श्रप्याशौचविष्ने विधानात्।
"कृष्णैकादशी तत्र विशेषतः" इत्युक्त्या सूचिता चानुकरुपभूता
शुक्लैकादशी विष्नसामान्ये विहितापि विशेषविहितकालासंभवे
श्रत्राप्याकाङ्भया श्राह्या। पाकासंभवादिनाब्दिकविष्ने तु तहुत्तरामावास्यायां कृष्णौकादश्यां वा तत्कर्त्तव्यम्।

"ध्यापन्नोऽप्याब्दिकं नैव कुर्यादामेन कहिचित्। श्रान्नेनेदममायां तु कृष्णे वा हरिवासरे"॥

इति कार्णाजिनियचनात्। "रुज्यपक्षे विशेषतः' इति वचना-च्युक्तकादश्यामपि। व्याप्यादिनाऽशक्ते तु पुत्रादिना बहिन पवानोन कारणीयम्। श्रञ्जपादेयकालानुरोधेनोपादेयकत् प्रतिनिधे-न्यांय्यत्वात्। "व्यापन्नोऽपि" इति वचनं तु न व्याध्याद्यापद्विषयम्। तदामेनापि कर्त्तुंमशक्यत्वादामनिषेधसाहचर्यात्तस्य पाकासंभव-रूपापद्विषयत्वात्। प्रतिनिधिनाप्यसंभवे सामान्यवचनादमावा-स्यादिषु। यत्तु—

"पकोद्दिष्टं तु कर्त्तव्यं पाकेनैव सदा स्वयम्। अभावे पाकपात्राणां तदहः समुपोषयेत्"॥

इति श्राद्धचिन्तामण्यादिषु लिखितं स्वकालाकरणनिमिस्रोप-चासकपप्रायश्चित्तविधायकं सदुत्तरकालकर्त्तव्यतासूचकं स्वयमिति चचनात्प्रतिनिधिनिषेधकं च वचनं तन्मासिकैको द्दिष्टविषयम् ।

"पकोहिष्टे तु संप्राप्ते यदि विष्नः प्रजायते। मासेऽन्यस्मिस्तिथौ तस्मिच्छाद्धं कुर्यात्प्रयत्नतः"॥

इति देवलवचनेन-

'भासिकं चोदकुम्भं च यद्यदन्तरितं भवेत्। तत्तदुत्तरसातन्त्रयादनुष्टेयं प्रचक्षते' ॥

रति वचनैकवाक्यतया मासिकविषयेगौकवाक्यत्वात्। श्रत एतदहरुपवासेनैव श्राद्धस्थानीयेन तदकरणप्रायश्चित्तेन वा कृतार्थ-त्वादेकोदिष्टं पुनर्न कर्त्तव्यमेकादश्यादिषु"इति श्राद्धचिन्तामग्युक्तिः—

'यस्यैतानि न दत्तानि प्रेतश्राद्धानि पोडश। पिशाचत्वं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्धशतेरिप' ॥

इति वचनोक्तदोषापादनेन तिथितत्त्वकृता दूषिता। एवं हि वद्न् षाडशश्चाद्धकपैकोद्दिष्टविपयमिदं वचनमिति मन्यते। "तबहाडेवाहुच्येत केनिवन्स्तकादिना। स्तकानन्तरं कुर्यात्पनस्तदहरेव वा"॥

इत्युत्तरमासगतति थिरूपकालविधायकमित्रयवनमपि मासिक-विषयमेव। पूर्ववचनेकवाक्यत्वात्। यस्य तु मरणितिथिरेव न श्रायते तन्मासस्तु श्रायते तस्य साम्बत्सिरिकं तन्मासगतायाममावास्यायां कर्सव्यम्।

"न जायते मृताहक्षेत्र्यमीते प्रोपिते सति । मासक्षेत्र्यतिविद्यातस्तह्र्ये स्थान्मृताहिन"॥

इति बृहस्पतिवसमात्। मृताहिन यत्कर्त्तव्यं तदिति शेषः। प्रोपिन इति मृततिथ्यक्षनकारणोपलक्षणम्। श्रत एव सामान्यतो अविष्यत्पुराणम्—

"सृताहं यो न जानाति मानवो विनतात्मज। तेन कार्यममावास्यां आइं साम्वत्सरं नृप"॥ इति।

आइचिक इति मरीचिवचनात्तन्मासकृष्णशुक्तैकादश्योर्वा। यद्यपि चात्र कृष्णपक्षे विशेषत इत्युक्त्या शुक्केकादश्यनुकल्पस्तथापि शुक्रपक्षे सुत इति शाने सेव प्राद्या। पक्षस्याप्यशाने तु सानुकल्प इति इप्रथम्। यदा तु मरणितिथिरेव शायते न तन्सासस्तद्या मार्गमाधमादमासानामन्यतमे मासि तत्तिथौ कार्यम्।

"दिनमेंच विजानाति मासं नैव तु यो नरः। मार्गशीर्षेऽथवा माद्रे माघे वाथ समाचरेत्"॥ इति भविष्यत्पु-राणात्।

अत्रापि शुक्रपक्षकाने तहता तसिधः। नो चेत्कृष्णपक्षगतेच। अस्य पिथ्ये प्रशस्तत्वात्। तिथिमासयोरमयोरिप मरणसम्बन्धिनो- रशाने प्रस्थानोत्तरमेत्र यस्य जीवनवार्ता न शाता तन्मृताहश्राद्धे प्रस्थानदिनमासौ याह्यो।

"दिनमासी न विज्ञाती मरणस्य यदा पुनः। प्रस्थानदिनमासी तु ग्राह्यी पूर्वीकया दिशा" ॥

इति बृहस्पतिवचनात्। पूर्वोक्तया दिशेत्ययमर्थः—प्रस्थानस्यापि मासज्ञाने दिनाज्ञाने तन्मासामावास्यादिषु, मासाज्ञाने दिनज्ञाने च मार्गशीर्षादिषु प्रस्थानतिथाविति, ग्रुक्षपक्षतद्ज्ञानयोः पूर्ववत्।

यदा प्रस्थानस्यापि दिनमासयोरज्ञानं यस्य वा प्रस्थानोत्तरं बहुकालं जीवनबार्त्ता श्रुतैव पश्चात्तन्मरणं ज्ञातं न तु तिद्दनमासौ तदा मरणश्रवणसम्बन्धिनौ दिनमासौ श्राह्यौ । "स्तवार्त्ताश्रुतेर्प्राह्यौ तौ पूर्वोक्तक्रमेण तु" इति भविष्योत्तरात् । पूर्वोक्तक्रमेण त्वत्ययमर्थः—
मरणवार्त्ताश्रवणसम्बन्धिमासमात्रस्मरणे तद्मावास्यादिषु । तिद्दनमात्रस्मरणे मार्गशोषिदसम्बन्धिन तिद्दने । शुक्रपक्षतद्ञानयोः पूर्ववत् । यस्य तु मरणतच्छवणप्रस्थानानां सर्वेष।माप दिनमासयोन् रज्ञानं तदाब्दिकविषये प्रभासखण्डम्—

"मृतस्याहर्न जानाति मासं वापि कथंचन। तेन कार्यममावास्यां आद्धं माघेऽथ मार्गके"॥ इति।

कथं सनेति मरणादिरूपेण केनापि चिह्नेनेत्यर्थः।

यस्य त्वज्ञातदेशगतस्य जीवनमरणान्यतरानिर्धारणात्पञ्चदश-वर्षाणि प्रतीक्ष्य पश्चात्प्रतिकृतिदाहाद्यौध्वदेहिकं क्रियते तस्य दाह-कालीनित्थावेवाब्दिकं मासिकं च कार्यम्। तथा च जातूकर्यः—

"पितरि प्रोपिते यस्य न वार्त्ता नैव चागतिः। ऊर्ध्व पञ्चदशाद्वर्पात्कृत्वा तत्प्रतिरूपकम्॥ कुर्यासस्य च संस्कारं यथोकविधना ततः। तदानीमिव सर्वाणि प्रेतकर्माणि संचरेत्"॥ इति।

तदानीमिव तदानीं मृतस्येव। श्रनेन सर्वत्र दाहदिनस्याविधत्व-मुक्तम्। भविष्योत्तरे तु तदादीन्येवेति पाठः। इयं च पञ्चदशवर्ष-प्रतीक्षा पितृविषया पितरोतिवचनात्।

यस्-

"यस्य म भूयते वार्ता यावद्द्वादशवत्सरम्। इण्युत्रकदाहेन तस्य स्यादवधारणम्"॥

#### इति गृहस्यतिवचनम् —

"प्रोषितस्य यदा कालो गतश्चेंद्द्व।दशब्दिकः। प्राप्ते त्रयोदशे वर्षे प्रेतकःयांणि कारयेत्॥ जीवन् यदि स त्रागच्छेद्घृतकुम्मे नियोजयेत्। उद्घृत्य स्वपयित्वास्य जातकर्मादि कारयेत्॥ द्वादशाशं त्रतचर्या त्रिरात्रमथवास्य तु। स्नात्वोद्वद्देत तां भार्यामन्यां वा तदभावतः॥ अपनीनःधाय विधिवद्वात्यस्तोमेन वा यजेत्। अर्थेन्द्र। नेन पशुना गिरिंगत्वा च तत्र तु॥ इष्टिमायुष्मतीं कुर्यादीष्सितांश्चकतृ'स्ततः"।

इति वृद्धमनुवचनं च तियत्रितिरिक्तविषयम्। जीवन्तित्यादि तु पितर्यापं भवत्येव। व्रतचर्यां ब्रह्मवर्यारूपा। पञ्चाशद्वर्षन्यूनवयस्कस्य पञ्चदशवर्षप्रतीक्षा तद्धिकवयस्कस्य द्वादशवर्षाणीति केचित्। 'तस्य स्यादवधारणम्" इतिवचनाच भर्तु मरणरूपनिमित्तावधारण-प्रयुक्तं तद्भार्याया एकचित्यारोहणेन पृथक्चित्यारोहणेन वा मरणमपि-भवत्येव। न च वस्तुतो मरणामावेऽपि तस्याः प्रत्यवायः। शास्त्रीय-त्यासदवधारणस्येति दिक्।

### ग्रथ पार्वणश्राद्धकालाः ।

पते चामावास्यादयः क्षयाहातिरिकाः नियमेन पार्वण्रश्राद्धकालाः। पतेषु यानि श्राद्धानि विहितानि तानि पार्वण्रविधिना त्रिपुरुषोद्देशे-नेव कार्याणीत्यर्थः। श्रत एवोक्तं कण्वेन-

"एकमुद्दिश्य यच्छाद्धमेकोद्दिष्टमुदीरितम्। श्रीनुद्दिश्य तु यत्तद्धि पार्वणं समुद्रोरितम्"॥ इति।

यद्यपि पार्वणशब्दः पर्वणि भविमिति व्युत्वस्या दर्शश्राद्ध एव मुख्यः, तद्धर्मकत्वात्, इतरत्र गौणस्तथाप्येकोहिष्टेऽपि तद्धर्मातिदेशे सत्यपि तत्राप्रयोगात्तद्व्यावृत्तः केषुचिदेव श्राद्धेषु प्रयोगे निमित्तन् मुतोऽभिधेयदर्शश्राद्धगुण एवानेन वचनेन प्रदश्यते।

ते च त्रयः पुरुषाः पितृपितामहप्रपितामहा एव। सत्यपि द्रशैं। आद्धवे मातामहश्राद्धस्य ततो भिन्नस्य पितृश्राद्धिवकृतित्वादितर- आद्धेषु पितृश्राद्धधर्मातिदेशस्यैव युक्तत्वादिति पूर्वमुक्तम्। मातामहन्ध्राद्धप्राप्तिश्च यथैतेषु तद्पि पूर्वमेवोक्तम्। पार्वणिवकृतित्वं च सर्वश्राद्धानां आद्धशब्दवत्त्वाख्यचोदनासामान्याद्धचनाञ्च। तथा च मत्स्यपुरासे—

"एतद्गिनमतः प्रोक्तमन्वाहायं तु पार्वणम्। यथेन्दुसंक्षये तद्वद्ग्यत्रापि निगद्यते"॥

यद्यपि द्वितीयं मत्स्यपुराणवचनम्—

"ततः प्रभृत्तिसंकान्ताञ्जपरागादिपर्वसुः। त्रिपिएडमाचरेच्छाद्वमेकोद्दिष्टं मृताहिन"॥ इति । तत्रापि पिएडप्रहणस्योपलक्षणस्वात्पार्वग्धर्मकत्वमेवाभिषेतम् (१)। एवं सति संवान्तिप्रहणमप्युपपद्यते।

"अयनहिनये भाई विष्वहिनये तथा। संकाम्तिषु च सर्वासु पिएइनिवंपगाहते"॥

इति षद्मपुरागे तच्छाद्धे पिराडदाननिषेधाद्यथाश्रुतेऽनुपपत्तेः।
पुनर्धन्तं च 'पक्षंद्रिष्टं मृताहर्गन''त्येतद्विधानार्थम्। ततः प्रभृतिस्विपराडोकरणोत्तरम्। पतद्भिधानं च तत्पूर्वभाविष्येकोहिष्टश्राद्धेषु
पाष्णातिदेशोः नास्तीत्येवमर्थम्। तेष्वपि तद्धर्मातिदेशस्यावश्यं
सक्तव्यत्वात्। अन्यथा केषांचित्तद्धर्माणां पर्युदासानुपपत्तेः।

#### यथा याद्यवलनः—

"प्राहिष्टं देवहीनमेकाध्येकपिवत्रकम्। श्रावाहनाग्नां करण्रहितं हापसञ्यवत्॥ उपतिष्ठतामक्षय्यस्थानं विप्रविसर्जने। श्राभिरम्यतामिति वदेद्ब्र्युस्तेऽभिरताः सम हः'॥ इति॥

### तयास्वलायनगृह्यपरिश्रष्टम्—

"प्रतिश्वाहेषु सर्वेषु न स्वधाः नाभिरम्यताम्। स्वस्त्यस्तु विस्त्रेत्वं सहत्प्रणववितितम्॥ एकोहिष्टस्य पिएंड तु अनुशब्दां न युज्यते। पितृशब्दं न कुर्वीत पितृहा चोपजायते"॥ इति।

अत्र देवाग्नी करणावाहनादीनां वाचिनकः पर्युदासः। पितृपदोन् पेतमन्त्रिनवृत्त्येकार्घ्यपिएडत्वादीनामर्थप्राप्तानामनुवादः। उपितष्ठता-मित्यादीनां प्राक्तप्रत्याप्नानेन विधिः। किन्तु तेषु कृत्स्नानां पार्वण्य-धर्माणामनुष्ठानं नास्तीत्येताक्त्मात्रेण।

<sup>(</sup>१) अभिषयमिति हि० पु० पाउः।

"प्रदानं यत्र यत्रेषां सपिएडोकरणात्परम् । तत्र पार्वणसञ्जयं श्राद्धसभ्युद्यादृते"॥

इतिशातातपबचनेऽम्युद्यश्राद्धपर्युदासवत्। तत्रापि प्राचीना-चीतादिबहुपार्चणधर्माणामनुष्ठानाभावात्। स्नत एव मिताक्षरायां "ब्रुयुस्तेऽभिरताः सम ह"इति इशब्दः प्रसिद्धवाची प्रसिद्धपार्वण-सम्बन्धिशेषधर्मप्रापकत्वेन व्याख्यातः। एषम्—

"सिपिएडीकरणाद्ध्वं यत्र यत्र प्रदीयते। तत्र तत्र त्रयं कुर्योद्धर्जीयत्वा मृताद्दिन"॥

ं इत्यादिशङ्कादिवचनेष्विप सिप्रहोकरणोर्ध्वकालग्रहणमेव-मिभ्रायकमेव। मृताहिन यत्कर्तव्यं तद्वजीयत्वेत्यर्थः । मृताहशब्दश्च निरुपपदो मासपक्षतिथिरुपष्ट इति परिभाषितक्षयाहपरः। माससम्ब-निधितिथिपरस्तूपपदात्प्रतिमासमित्यादि। एवंविधानि च वचनानि न श्राद्धान्तरेषु पार्वणधर्मातिदेशविधायकानि किन्तु वचनान्तरसिद्ध-तद्ववादेन तत्र क्षयाहपर्युदासार्थानि। तेनैवंविधैर्वचनैः—

"एकोहिष्टं परित्यज्य पार्वणं कुरुते यदि। श्रकृतं तद्विजानीयात्स मातृपितृधातकः॥ प्रतिसंवत्सरं तस्मादेकोहिष्टं समाचरेत्। एकोहिष्टं परित्यज्य पार्वणं यः समाचरेत्॥ सदैव पितृहा स स्थानमातृम्रातृविनाशकः। मृताहे पार्वणं कुर्वन्नधोऽधो याति मानवः॥ संपृक्तेश्वाकुलीभावः प्रतेषु तु यतो भवेत्"।

इत्याद्यममत्स्यपुराण।दिवचनैश्चेकोहिष्टविधानेनाब्दिकं श्राद्ध-मुक्तम्।

''ये सपिएडीकृताः मेता न तेषां तु पृथक् क्रिया। यस्तु कुर्यात्पृथक्षिएडं पितृहा सोऽभिजायते ॥ पार्वेशेन विधानेन साम्वत्सरिकमिष्यते। प्रतिसम्बत्सरं कार्यं विधिरेष सनातनः ॥ इति । ''सपिएडीकरएं कृत्वा कुर्यात्पार्वस्वतस्वा। अतिसम्बत्सरं विद्वाञ्छगलेयोदितो विधिः॥

इत्यादिभिश्च कूर्मपुराणशातातपादिवचनर्बहुभिः पार्वणविधानेन न्तदुक्तम्। अत्र च—

"राजन् सम्बत्सरपूर्णे सपिगडीकरणे कृते। 'निराशाः पितरो यान्ति एकस्यावाहने कृते॥ एकोहिष्टं तु कर्त्तब्यं यावत्पित्रोः संपिएडनम्। राजन् सिपएडनादूर्ध्वमेकोहिष्टं निवर्तते॥ न पृथक् पिएडदानं तु तस्माद्रध्वे विधीयते। अतानामिह सर्वेषां यो मन्त्रेस्त नियोजितः॥ अतत्वं चैव निस्तीर्णः प्राप्तः पितृगणं तु सः। च्यवते पितृलोकात्तु पृथक्पिएङनियोजने ॥ परिणीता यथा योषित्र गच्छेत्पैतृकं कुलम्। प्रेतोऽप्येवं महाराज संयुक्तः पितृभिः सह॥ सम्बत्सरं भवेद्यावदेकोहिष्टं कथंचन। सम्वत्सरे व्यतीते तु त्रिभिः सामान्यमुच्यते॥ कतार्थास्त्विह निर्वृत्ताः सिपग्डीकरगो कृते। ते गताः पितृलोकं तु यथाह भगवािङ्खवः॥ सिपएडीकरणं कृत्वा कुर्यात्पार्वणवत्सदा। प्रतिसम्बत्सरं विद्वानित्येवं मनुरब्रवीत्"॥

इत्यादिभविष्यत्पुराणादिषु पार्वणविधानस्य भूयःप्रशंसादर्शनात्

"कर्चां व्यां पार्वणं राजसैकोहिएं कदाचन। खुनहन्यत्र वाक्यानि मुनिगीतानि चक्षते॥ श्राख्पानि चैव राजेन्द्र एकोहिएं प्रचक्षते। तस्माद्धचनसामध्यांत्पार्वणं स्यान्मताहनिः"॥

इति सुमन्तुवचनाच्च, विप्रतिषिद्धधर्मसमवाये भूयसां स्यात्स्व-धर्मत्विमिति न्यायेन पार्वणप्रकारानुष्ठानस्यैवोचितत्वाचा केवलं मातापितृ विषयाणामेव पितृब्यादिविषयाणामिप क्षयाहैकोहिष्ट-विधीनामन नुष्ठानलक्षणभप्रामाण्यमेव केविन्मन्यन्ते। प्रत्यक्षश्रुति-विरोधाच्या।

तथा च हेमाद्युदाहर्तं श्रुतिहयम्--

"देखा बा श्रसुरान् हत्वा जितृत्वं समाविद्नतः सन्तोऽनवप्रधाः सहैवेत्य बुवन्।

ये नः स्तमानास्ते वः परस्यानु

स्वं भागं प्रतिगृह्ण्येवमेवाभृत्" इति।

"मासि मास्यृतावृतौ प्रतिहेमन्तप्रीष्मवर्षासु। प्रतिस्वस्वतसरे च, देवाध्य पितरश्च सहास्ताम्" इति च।

ये चितरो नोऽस्माकं समानाः सद्धशाः स्पिराडीकृता इति यावत्। ते वयं देवास्ते पितरश्च वो युष्माकं पाश्वांत्परस्य पितृमागस्य वेवभागस्य चानु सहैवेति यावत्स्वं स्वं भागं प्रतिगृह्णन्ति इति हेतोरेव-मेव देवयागसाहित्येनैव सदेव पार्वणिवधानेनैव पितृयागानुष्ठानमभू-दित्याद्यश्चुतेर्र्थः। देवाश्च पितरश्च श्चाइं भोकुं सह तिष्ठन्तीति द्वितीयायाः।

"श्रास्त्रियश्वित्रयाकर्म द्विजातेः संस्थितस्य च। श्रदेचं भोजयेच्छाद्धं पिएनमेन्डं स्व निर्माण "

र्तत मनुष्याचित्राचा मनोहि यायवपत्याचा 'यहे किचव मनुष्यान १५३५ होत्येवेनास्य न्यस्याचित्रपापेस्या बलोयस्यम्। यस प्राप्तः 'स्याद्धांस्यरोता स्यास्त्रीतः सामग्रस्ते' इति ।

तहर्तनम्। व ताब द्वानिक्वायस्यायं विषयः। व दि धर्मम्बद्धम्भिव्यक्तां सम्यादाव्यामारयं येनेवं स्याद्। विशेष्यवे यावव्यक्याद्महर्विवयसाम्। यावव्यवयेन वैकोद्दिष्टमुक्तम्— 'प्रति-सम्बन्धां खेवम्' हात । व च मुनिवयसां परस्परिवराधेऽन्यतरम्य मान्त्रम्भ करः। येन वहनां मान्यसंभवाद्व्यवस्मामेव ततस्यात्। प्रत्यक्षभूतिविद्याधेऽधि तद्मावात्। सुमन्तुवयनं त्वनंन केनाकत्यकार-विशेषेण पार्वलुप्रसंस्थपरमेव। यस भूतिह्यं पार्यल्परम्हाहनं व तसस्य विश्वायकं किन्त्वन्यस्य कस्थिविद्धंः धेरोष्टांतकस्थ्यम्।

उच्यते। अन्त्यथा किइतिहाँ वचा तन्। अन्यथा सिइं चेदं 
भूतिहवं दर्शभाहे प्रतिमासापर अध्याहं या। तस्यैव श्रुत्यन्तरे
"मासि मासि बोऽशनम्" इति विज्ञानन्। सर्वभाद्यकतित्वाच्यः।
सत्तक पहसम्बन्सर एवं गर्भस मास सतावृत्ती हेमन्तप्रीप्मवर्षा वे
सत्तवय एवं बाऽगिहिनार त्रयंन, शकस्तु शकितार त्रयंन तेरंव
सत्तवय एवं बाऽगिहिनार त्रयंन, शकस्तु शकितार त्रयंन तेरंव
सत्तवय एवं बाऽगिहिनार त्रयंन, शकस्तु शकितार त्रयंन तेरंव
सांचा एवं। प्रतिसम्बन्सर् इर्लानीमत्तमपरपद्मिनिमत्तं वा सक्तेवं
भाई कतेनीति हितीरधुनेग्री तक्तियवत्या स्थानमासंभवाद।
तथा व प्रवेश्च इतं देववययनम्—

भगनेन चिक्तिया आहें स्वांत्यां स्वांत्यां सहस्य। विधानमां स्वाच्या अस्ति आसे आसे सिने चिने स्वांत्र

सम्बत्सरपर्यन्तमेष मासे मासे हादश्वारिमात याबत्। बतुर्वारं हिवारं सङ्हा यथाश्रहमनेन पूर्वोत्तरार्ववाविधिना श्रादं कुर्यात्। यदा सङ्क्तदा कन्यायाम्। नस्याः विद्येऽनिप्रशन्तवात्। विने दिने शहरहःश्राहमपि सम्बन्धरमेवानेनेव विधिनाः इर्वादिति हि तस्यार्थः।

अत एशापस्तम्बेनापि नित्यकार्स प्रश्नम्बेसम्- 'बर्ब-सम्बत्सरम्' इति । मनुना च दर्शवार्सं प्रश्नम्

'अनेन विधिनः आहं त्रिरहरस्येह निर्धेषत्। हेमन्तर्शास्त्रवर्षास्य पाद्यवाद्यसम्बद्धम्' । इति।

तेन अते: स्वाहिषयगामामासासीमध्य तिश्वायाणं पार्वणेकोहिष्टांचर्यानां विरोधे, स्मृतिशेषे तु विषयः कलकोषः पृथकः पृथिति विषयस्थाकतानोथोजितम्।

त्रत्र स्तापित्यस्तयस्त्रवदेवं मध्यमे-

"स्ताहित तु कर्लायं प्रतिमासं तु यत्सरम्। प्रतिसम्बन्सरं कैयमाद्यमेकारणेऽतिनः"॥ इति, "प्रतिसम्बन्सरं चैयमेकोहिएं स्ताहांनः" इति, "ततः प्रसृतिसंकान्तायुगरागादिपवंसुः विशेषकान्त्रे स्वाहांनः"॥ इति। विशेषक्षमाचरे स्वाहांमकोहिएं स्ताहांनः ॥ इति। "सिपण्डीकरणादृष्यं यत्र यत्र प्रदीयते। तत्र तत्र त्रष्टं सुर्याद्वर्जीकवा मृत्यहांनः"॥

इत्यादियाणेवलययायम्भ्यत्यत्याणश्राहित्यमेभावन्यताहः शब्दोपेतेस्तस्य मास्यप्रतिथित्यह इतिपरिमाधितश्रयाहपरेत्यात्, कतिक प्रतिकारकारणात्रंगच तस्य विशेषणात् स्याह्याद्य वर्षेकोरिए विशेषके

"प्रदानं यत्र यत्रेगं सिंपाडीकरणात्परम्।
तत्र पार्वणवण्द्वाजं तेयप्रस्पृत्यात्ते॥
अवांक्तम्बन्तरात्र यृद्धां पूर्णं सम्बन्तरंऽपि वा।
ये सिंपवडीहताः प्रेता न तेषां तु पृथक्तिया॥
म पृथक्षिणडदानं तु तस्मादृष्यं विधीयते।
प्रेतानामिह सर्वेषां ये मन्त्रेम्तु नियोजिताः॥
कतार्थास्ते तु संबुनाः सिंगडीकरणं कृते।
प्रेतत्याचेह निस्तीर्णाः प्राप्ताः पितृगणं तु ते॥
यः सिंपगडीकतं प्रेतं पृथक्षिण्डेन योजयेत्।
विधियस्तेन भवति पितृहा नोपजायते"॥ इति,
"सांपगडीकरणे वृत्तं पृथवन्त्वं नोपपदाते।
पृथवन्त्वे तु कृते पश्चात्पृतः कार्या सिंपगडता"॥ इति,
"असिंपगडीकरणादृष्यं विभिः सामान्यमिष्यते"॥
सिंपगडीकरणादृष्यं विभिः सामान्यमिष्यते"॥

स्यावियातातपत्तपुरायोगजावाताविययनेस्तु सपिएडीस्तानां सामान्यतः पार्वगं विद्योगते । स्ताह्यस्यामायात् ।

तेन सामान्यविशेषन्यायेन तेयां मृताहेतरविषयत्वान्मृताहे सर्वेषामेकोहिष्टस्येष पूर्वजननैः प्राप्ती—

'शोरसक्षेत्रजो पुत्रो विधिना पार्थिन तु। प्रत्यवद्मितरे सुरोकोहर्स सुता द्या" ॥

की जागाजाजा हो स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्वाधित पार्थण-विभिन्न कर्तव्यम् सामामा स्वाधिकान्यामेन । ंचन येत्र प्रतासंस्ताता स्वापानां न सारा । पार्चेशन विकासन स्वापानां स्वापानां स्वापानां स

ति सन्यवाने विशेषणम् । तत्व विद्यानिकाने स्वयंत्रिका विद्यानिका व

तयोः यार्चण्यियो वैत्रस्वापतेः। एक एव हि स विश्विः सामिकयोस्तयं। नित्यवत्पार्वयं विव्धाति निर्णायकयोग्तु पालिकः मिति। सामान्यकपाणां पार्वाणविद्योगां नृतः हि पर्णयं के दिः पिति। सामान्यकपाणां पार्वाणविद्योगां नृतः हि पर्णयं के दिन् पिति। स्वित्रयातुत्कातिनामां तित्तरविष्ययत्वेन सृताहे पार्वणविद्ये-रन्यस्याभावात्। येन नद्वाशादेवं विकत्यः स्थात्, निर्णायकस्य सामिकस्य सार्वान्यस्य पार्वणनियममात्राधोऽयं विधिः स्थान्। धन एव "वेद्यमिकः मता सदा" इति न सर्वपुत्राणां विशेषणार्थम्। श्रीयमकिक्रजित्वानां पार्वणप्रात्यसावेन यहत्तकादिनिः पार्वणं कर्त्तस्य तर्वाद्यमाद्रगेषोते विशेषणासंभवात्। संभवति तु यत् क्षेत्रजीरसान्यां पित्रेष्वंताहे पार्वणं कर्त्रस्य तर्वाद्यमाद्रगेषोते विशेषणासंभवात्। संभवति तु यत् क्षेत्रजीरसान्यां पित्रेष्वंताहे पार्वणं कर्त्रस्य तर्वाद्यमाद्रगेष्वाते विशेषणासंभवात्। संभवति तु यत् क्षेत्रजीरसान्यां पित्रेष्वंताहे पार्वणं कर्त्रस्य तर्वाद्यस्ताहे पार्वणं कर्त्रस्त क्षेत्रजीरसान्यां पित्रेष्वंताहे पार्वणं कर्त्रस्त तर्वाद्यस्ताहे पार्वणं कर्त्रस्तान्यां पार्वणं कर्त्वाने सार्वणं कर्त्वाने कर्त्यस्ताहे पार्वणं कर्त्वाने सार्वणं विशेष्यस्ताहे विशेष्यस्ताहे सार्वणं सार्वणं विशेष्यस्ताहे सार्वणं विशेष्यस्ताहे सार्वणं विशेष्यस्ताहे सार्वणं विशेष्यस्ताहे सार्वणं सार्वणं सार्वणं सार्वणं सार्वणं स

'आवाध सर विकास में कि विकास है। इसीन दुर्ग कर में विकास के कि वित्र के कि विकास के कि वित्र के कि विकास के कि वि

इतिज्ञमद्शियाक्ये औरसम्बद्धां देशअस्याध्याक्षां ।

क्षेत्सारणं वाक्यास्तरं सहित्स्य क्षेत्रज्ञस्यान्यण्यसम्बद्धाः प्रतिस्थान्याः स्थानितिस्थान्यः स्थानितिस्थान्यः स्थानितिस्थान्यः स्थानितिस्थान्यः स्थानितिस्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्यतिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्यानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्थानितिस्थानः स्यतिस्थानितिस्थानः स्थानितिस्यानः स्थानितिस्यानः

त्यासोन च कर्णाजिनसंस्यस्यस्यादिवसनस्यायकानि विकासन

विकासिक विकास स्थाप्यादिव हो मादिन मन्यते । विकास

'पर संस्थानातामं तस्त्राचित्र प्रवेशम्। स्रोत्रहोकरशाहृष्यं वर्षे वर्षे म्याहानः कर्तव्यं पाचं स्टालकोहिष्टं कदावरः ।

इत्याविवह्निम् ताहराज्योपैनिविद्यापमः वतस्त दुपोहितिसः सामा-भारतविद्यापतिः पार्वसस्या यहित्यस्योगः

भेगक किसे गता येन गता पितामहार । नेत गणकारी असे से अपने स्थान स्थान

द्वि वयगार्थापरापरापातसमाचारव्यवस्थितं मध्यते।

वह हि सामिन्तु पार्वणं प्रत्यह पार्वणेनेय विद्या, सेमजेरसी, इत्यहंतां सामन्यतः पाहित्रप्रातार्वणित्रमायंत्रपत् "मण्डन्-मेत्रेस्य हुनुं श्रादं सुण दश" इत्यवस्तातः व हां आहि विद्या मार्थरप्रदिशेशे व मण्डासम् । स्त — "अनिमानो स्वर्धः" इत्येषमा-व नाव्यविशेषात्रयात्र्यांत्रद्वित्यात्रीरसादीनामांत्र विद्यास्थान-महुत्तमेषः।

अथ सानीनां पार्यण्तियमार्थनेष तरका न त निर्णानासे-कोदिशन्यन्य प्राथमियमात्त कित सम्बद्धः शानस्ये-कोदिशन्यन्य प्राथमियम् निर्णानां विकल्पांत्रयानं सुन्त-मोरसारीनां पार्यण्तियस्यं क्यारे, स्तरेषायेकोदिशांन सनस्यापि तदिति तेषायांप विकल एव युक्त स्ति।

के विन्-अभिमान्त्रस्थी सक्षेत्रज्ञां विशेषण्यान स्थाने तज्ञान्त्रस्थी स्थाने स्थाने क्ष्यां कार्यम्या हिस्योरस्थे ज्ञान्यां पुत्रस्थां अवाने प्राप्ते कार्यम्याहिस्योरस्थे ज्ञायं कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्यकार कार्

मिताहर कारक स्तु राधि है। दि एयं विश्व नार्या स्थान मन्यते मन्यते व व वाचितकी व्यवस्थाम् । तथा दि नार्यातक व्यवस्थाम् । तथा दि नार्यातक व्यवस्थाम् । तथा दि नार्यातक व्यवस्थाम् । तथा व सामान्यक पर्णा पार्योक विश्व वि

यथानारम्याधीतस्य सामिधेनीसाप्तद्श्यविधेः प्रकृतेः प्रकरणा-धीतपाञ्चद्श्यावरद्धस्वादिकृतिविषयस्य साक्षात्सामिधेनीलक्षणद्वार-सम्बन्धमात्रबोधकस्य तावतेव चार्थवतस्तनमात्रसम्बन्धे ग्रानर्थक्या-दृब्यभिचरितकृतुसम्बन्धस्य।मिधेनीद्वारोपिस्थितसर्वविकृतिकृत्वपूर्व--सम्बन्धकृत्यनोन्मुखस्य पशुमित्रविद्याद्रिपकरण्पिठतेन तत्तत्कृत्व-पूर्वसम्बन्धवाधकेन साप्तद्श्यविधिनोपसंद्यारः। यथा वा शाखान्तर-गतस्य तच्छाखाध्येतृन् प्रत्यर्थवतः "पुराडाशं चतुद्धां कराति"इत्यस्थ सर्वविशेषाक्षेपोन्मुखस्य शाखान्तरगतेन "श्राग्नेयं चतुद्धां करोति" इत्यकेन।

न च प्रकृते मृताहमात्रविषयाणां पार्वणैकोहिएवाक्पानां कथि श्चिदर्थवत्ता संभवति। प्रम्थान्तरगतत्वेऽपि स्मृतिप्रन्थार्णं शाखान्तरघट् व्यवस्थितप्रमाणत्वाभावात्। तेन-

"श्रमावास्यां क्षयो यस्य प्रेतपक्षेऽथवा पुनः। स्विपादीकरणादुर्ध्व तस्योक्तः पार्वणो विधिः"॥

इति शङ्कवनवदौरसक्षेत्रजतदितरसाशिकपतत्तिषयधिशेषा-लिङ्कितपार्वणैकोहिएवचनानां इयवस्थितकपत्वेऽप्येतेषां पार्वणमेव, ध्रतेषामेकोहिएमेवेति वचनव्यकत्या नियमार्थतापरं स्यात्।

बस्तुतस्तु तेषामध्यवस्थितकपत्वात्सापि न।

"एकोहिएं तु कर्त्तव्यमीरसेन मृताहिन। सपिएडीकरणादुर्ध्व मातापित्रोर्न पार्वणम्"॥

इति पैठीनसिनौरसास्याप्येकोहिएविधानात्।

"बहुमयस्तु ये विप्रा ये चैकामय एव स । तेषां सपिएडनाद्ध्वमेकोहिएं न पार्वणम्"॥ ति व नगण सर्वानगणि तिवागत्। वृत्वारते विवा संगहणेतः ' दर्गारणेतः रागते पर्वणमध्यानः 'क्षम्यमध्ये त् विवस्य प्राणी होगो निर्वणके तिव विवाहस्य पर्णिशोममात्रस्य-विवेदिकाकेम सर्वाणे तम पर्णिणानुस्थानीलेखाः।

प्लेन तेषामेकोहिष्टं न किन्तु पार्वणिमिति किन्तुशब्दा-श्याहारेख स्वरसमङ्गेनापि हेमाद्रेः पृत्रंपचनः याण्यानम-गुणगाण तद्विरोधसंपाननेन 'वर्षे वर्षे तु कुर्याद्वे पार्वणं योऽभिमान्द्रिकः" स्यादिभिः साग्नेः पार्वणित्यमकरणान्युपगमेऽपि 'पिष्टेंगन्तिमःन घीर एकोहिष्ट मृताहिन" स्यादिना निःग्नेरेकोहिष्टानियमः कर्षे न शक्यत इति द्रष्ट्यम्। वाक्यभेदप्रसङ्खा इतं च निग्नेरेकोहिष्ट-नियमाकरणं तस्य पार्वणिकोहिष्ट्विकल्यामिधायिनो हेमाद्रेशण संमतमेव।

पतेन बोरसस्य सामीनां वेदाहिएवियानेन निरमीनामांच व पार्वणविद्यानेन भितासराहेमाद्रीयमधनस्याहिणस्यानिकानेन साम्योः रोरसक्षेत्रक्योरेव पार्यणम् प्रस्थेवां संबंधिकमेवेति ग्रन्थास्यापिः मतमन्यपर्वास्ततं वेदिसस्यम् ।

'यः स्वार्धकाम् रयादिनामान्यवनीतः स्तार्धिः पानेलं प्राप्तमाणं स्वार्थिययं किष्णुवर्णेयं यो प्रतिस्थापन् साधिकारोरसभ्यत्वास्तर्भात तत्तिस्त स्वार्थिययं प्रतिपत्ति । एवं निर्माणं स्वास्त्र सन्द्रम् सर्वार्थिययं वदेशस्थाः साध्यतीति स्वार्थनापेशर्थयेवः

विश्व सामायवनात्वां प्रयोजनीत स्य द्राहित्वयात्वा । श्रम्यां प्रयोजनावात् तथा हि सिनीः श्राहेत् प्रयोजनावात् । श्रमतां विश्वयतं तस्य सांश्रमतां नातात्वां वा । स्वर्णाः । तस्य पार्वणानेत्यां व सिक्षेः प्रयोजनात्वां का व्यवस्था बाभः। न ब्रितीयः। ततः पूर्वमेकोहिष्टविधानेन पितृत्वश्रास्यभावादेव तत्रत्यश्राद्धेषु कृत्स्नपार्वणप्रकारासंभवेन च तदुत्तरकालिकेष्वेवा-र्थाचदितदेशस्य तद्नुष्टानस्य च सिद्धत्वात्। कृत्स्त्याभिप्रायेव च पार्वणवद्भावस्य स्विण्डीकरणात्तरकालिकत्वाकिनं तु तत्पूर्वभाविषु तद्भावाभिप्राया किञ्चित्पार्वणवर्मपर्युदासानुपात्तेरित्युक्तम्। 'पृथत्त्वे तु कृते पश्चात्पुनः कार्या स्विण्डता। यः स्विण्डीष्टतं प्रेतम्" इत्यादिका पार्वणविधिशेषभूतंकोहिष्टिनन्दापि तस्य श्चयाद्दिषयत्वं द्योतयति। श्रवसक्तस्य तस्य निन्दानुपपत्तेर्मृताद्द एव च सं पण्डनोत्तरं वस्य प्रसक्तः। यत्र वापौर्षयवेदगतापि किञ्चत्पश्चिधिशेष-भूता किञ्चत्पश्चनिन्दा तत्प्रसक्त्यपेश्चा भवति। येन तद्वलेन तस्यापि विधिमुश्चीय तमपि पक्षं कल्पसूत्रकाराः पाक्षिककर्त्तव्यत्वेन निबन्धन्ति तत्र किम् वक्तव्यं पौरुषेयस्मृतिगता तत्प्रसक्त्यपेश्चिति।

तेनैकोद्दिष्टनिन्दोपोद्धलितः पार्चणिविधरिष परस्परिनन्दोपोद्धलि-तोदितानुदितहोमविश्वन्दितसमानविषयत्वौचित्याश्विन्दितस्य चैको-दिष्टस्य क्षयाहिवषयत्वातसोऽिष तात्पर्यतः क्षयाहिवषय एव। क्षयाहकटाक्षेणैव प्रवृत्तेषु तु तेषु यः संक्रान्त्यादिपरामशी यत्र यत्रेति वीष्सावादश्च स प्रासङ्किकः। तेनामावास्याप्रेतपक्षक्षयाहयोरेव पार्वणिनयमः। इतरत्र तु साम्नोनां निरश्चीनां चौरसक्षेत्रजयोर्दत्त-कादीनां च सर्वेषां पार्वणैकोद्दिष्टयार्विकल्प एव। स च वंशपरम्परा-यातसमाचारव्यवस्थित इत्यव मिताक्षरोक्तं युक्तम्।

यदि च साग्निकौरसविषयैकोहिष्टविध्यारनाश्वासस्तदा तस्यापि पार्वणिनयमो भवत्वितरेषां तु विकल्गेऽप्रतिहत एवेति। अस्मिश्च पक्षे—

"पितुर्गतस्य देवत्वमौरसस्य त्रिपृरुषम्। सर्वत्रानेकगोत्राणामेकस्यैव मृताहनि"॥

इति पराशरवचनमप्यौरसदत्तकादिविषयमेव व्याख्येयम्।

पर्व हि तदा तस्यार्थः। श्रोत्यस्थीरस्य देवलं समस्य स्वावत्यं। इतस्य पितुः सर्वत्र दर्शादी सृतस्य स्व श्रातं विषयः वार्यः विषयः विषय

मिताझराकारमते त्यनेत्रगोत्राणं कर्णा व्याह विद्याहरणं मातृलादीनां मृताहित श्राद्यमितक यन्तरामात्र साहित्यक्तिक. स्येव कार्यमित्यर्थः। त्रयमित कृषियेणः।

श्रत्र पितृग्रहणं मातुरप्रावश्यम्। पूर्वालागतवनगणं केषु वितिपत्रोमांतापित्रोशित स्पष्टं मानुरप्राप्तान तः केष्यांकको स्वादिपत्रोपादानादेव तत्र्यातसम्बन्धितया पितृश्य मातुराव भावर्य सेवतात्वेनोपस्थितिसङ्गः।

'पत्यव्ययोगं या कृषां पुत्रः वित्रं सर्ग शिक्षः । तथेन मतुः कसंग्रं पार्थरं या गर्भः ।

इति कात्यायमयन्त्र भागतान्त्र देवत्वस् इति वन्तरः स्वमतेन व्याच्यानार्थे मितासरायस्य यस्मतस्य स्वास्त्रस्य स्व स्वमतेन व्याच्यानार्थे मितासरायस्य यस्मतस्य स्वास्त्रस्य स्वास्त्रस्त्रस्य स्वास्त्रस्य स्वास्त्रस्य

'पितृह्यसानुगासपुत्राणां तथा का मातामहस्यापुत्रस्य आजाति पितृबद्धन्त्रा" ह

इति हेमादिपुरतात्वरणंग्यात्वः, 'शावाणाः कर्णात्वः द्वा यचनाच । त्रत एवात्र मानामस्य स्थाने । द्वाराणां विशेषाः मातृशब्देनात्र मातृसपत्नीस्वौरसपुत्ररहिता गृहाते। इतरथा मातुः श्राद्धं कुर्यादित्युक्तं प्रतिसम्बन्धिनः पुत्रस्यैव श्राद्धकर्तु-रुपस्थितेस्तस्या श्रपुत्रविशेषणव्याधातात्। उपदेशादेव जननीश्राद्धे पार्वणादिसिद्धरितदेशानपेक्षणाञ्च।

#### यसु

"सिविग्डीकरणादूर्धे पित्रोरेच हि पार्वणम्। पितृव्यभ्रातृमातृणामेको हिएं सदैच हिं"॥

इति कात्यायनवचनं तत्कर्त्रपेक्षया कनीयःपितृध्यादिविषयम्।

"पितृज्यभ्रातृमातृणां ज्येष्ठानां पार्वणं भवेत्। एकोहिष्टं कनिष्ठानां दम्पत्योः पार्वणं मिथः"॥

इति दाक्षिणात्यनिबन्धधृताचारसंवादिचतुर्विंशतिमतवचनात्,, "ज्येष्ठो भ्राता पितुः समः" इति वचनाच ।

श्रत्रापि सर्वत्र मातृपदं मातृसपत्नीपरमैव। पूर्वत्रैव अनन्याः पार्वणविधानादेकोहिष्टविधानानुपपत्तेः।

यसु पितृव्याद्येकोहिष्टवचनानां तीर्थमहासयश्राद्धविषयत्वम्—

"उपाध्यायगुरुषवश्च पितृष्याचार्यमातुलाः। श्वशुरभ्रातृतत्पुत्रपुत्रित्वंक्याज्यपोषकाः। भगिनीस्वामिद्दितृजामातृभगिनीसुताः। पितरौ पितृपत्नीनां पितुर्मातुश्च या स्वसाः। सिखद्रव्यद्शिष्याद्यास्तीर्थे चेव महालये। पकोहिष्टविधानेन पूजनीयाः प्रयत्नतः"॥

इति हेमादिधृतवचनसंवादात्प्रयोगपारिजातोदावुक्तम्, तत्सा-म्बन्धरिकप्रकरणपठितस्य कात्यायनवचनस्य सदाशब्दयोगान्म- सानगदिविषयत्त्रस्यापि संस्थेऽपि श्रम्यकाषायाय साम्यस्यां राष्ट्र-निषयत्त्रस्याप्यवश्यं याच्यत्त्रसम्बद्धाः विष्युक्षां सःतुम्यत्रस्योतां सानापितरो

"अपुत्रा ये स्ताः के जिल्ह्यां जा प्रवारतया । तेपामपि च रेसं स्थारकोहितं न पासंग्रम् ॥ इति सप्रितंत्रपाहर्यं सत्र यत्र प्रशेषते । स्रवे स्थार्थे प्राय स्थामितं सानुनाय च । मित्राय गुरुषे श्राद्यस्थाहरू न पासंग्रम् ॥

रति गर्गसुमन्तृत्रवनसः वादिकात्यायनव्यकाविषेत्राय जातः कर्ण्यवचने पितृबद्धः ववचनमावश्यकत्वार्थम् । न त वार्षणयमानि-वेशार्थमिति। यद्धेमाद्रियोक्तं तद्दाप वाद्यनिक्यवस्थायेव वितृष्यात्र-त्रयविषयपार्वसेकोदिश्यारिवरोधसंग्रहनाकिस्सतं वेदनश्यम् । साता-महपित्यमातृमातृसपनीधः द्वावश्यकत्वस्य "पुत्राद्येते कोस्तरः" इत्यनेनेव सिद्धे । तथाहि विष्णुप्रासे—

"पूर्वाः क्रिया मध्यमाश्च तथा चंवोत्तराः क्रियाः।

क्रिप्रकाराः क्रिया होतास्तासां भेदं श्रूयुध्व मे ।

श्वादाहाद द्वादशाहाच मध्ये यः स्युः क्रियः मताः।

ताः पूर्वा मध्यमा मास्ति मास्येकोदिष्टसंकिताः ॥

प्रेते पितृत्वमापन्ने सपिगडीकरणादनु ।

क्रियम्ते याः क्रियाः पिष्ट्याः प्रोच्यन्ते ता नृपोत्तराः" ॥

इति पितृकर्मणस्त्रेविष्यमभिश्वाय—

"पितृमात्सपिएडेस्तु समानसित्तेस्तथा। तत्संघातगतभेव राजा वा घनहारिणा ॥ पूर्वाः क्रियाश्च कर्त्वयाः" इति राजान्तेः पूर्विक्रया श्रवश्यं कर्त्तव्याः इत्यभिधाय "पुत्र द्वेरेत चोत्तराः। "दाहित्रेर्वा नरश्रेष्ठ कार्या-स्तत्तनयैर्यथा" इत्यनेन 'पुत्रः पौत्रः प्रधौत्रो वा स्नाता वा स्नातृसन्तिः" इति विष्णुपुराण एत्र पूर्वं निर्दिष्टानां पुत्रादीनां भ्रातृसन्तत्यन्तानां दौहित्रणणां च कर्त्वृणां स्वप्रतिसम्बन्धिनाम्, उत्तराश्चश्चदात्पूर्वा मध्यमाश्चावश्यकर्तव्यत्वेनोक्ताः। श्रत्र होवकारः कार्या इत्यनेन सम्बध्यते यद्यप्यन्यदेवत्यः पशुः "श्चाम्येय्येव मनोता कार्या" इत्यनेत यद्यप्यन्यदेवत्यः पशुः "श्चाम्येय्येव मनोता कार्या" इत्यनेत यद्यप्यन्यदेवत्यः पशुः "श्चाम्येय्येव मनोता कार्या" इत्यनेत । यथाश्चतिस्यमे स्वामिमातुलिमत्रादिश्चाद्धप्रकारोपदेशा-नुपपत्तिष्रसङ्गत्। पुत्रादीनामावश्यकत्वोक्तौ तु करुणयान्येषामिष सम्बन्ध्यिश्चाद्धप्रसक्तौ तत्प्रकार्यविधानमुपपद्यते। श्चत प्रवोक्तं संग्रहे—

'कार्रायात्कियते श्राद्धं यस्य दाता न विद्यते । एकोईष्टं भवत्येषां सर्वदा न तु पार्वस्थाः ॥ इति ।

सर्वदा क्षयाहे तीर्थमहालय।दी चेत्यर्थः। श्रत एव च राजान्तानां पूर्विक्रयामात्रावश्यकत्वांकेर्मध्यमास्विनयम इति निबन्धकाराः। ग्रेतसम्बन्धिप्रमृतधनहारिणो यस्य कस्यापि तदुत्तरिक्रयाणामप्यवश्यभक्तिंव्यतोक्ता स्कन्दपुरासें—

"मलमेतन्मनुष्याणां द्रविणं यत्प्रकीत्तितम्। तद्गृह्णन्मलमादत्ते दुर्विधाज्ञानिनामपि॥ ऋषिभिस्तस्य निर्देश निष्कृतिः पावनी परा। आदेहपतनात्तस्य कुर्यात्पिगडोदकिकयाम्"॥ इति।

दुविधा दरिद्राः। दरिद्राणामज्ञानिनां मूर्खाणामि तद्गृह्ण-क्रित्यन्वयः। तेनामाबास्यामहालयक्षयाहयोर्धातश्रयाहे च यस्य कस्यापि येन केनापि केषां चन्मते श्रौरसक्षेत्रज्ञाभ्यां साझिकाभ्यां मातापितृक्षयाहे च पार्वणमेव कार्यम्। इतरत्र क्षयाहे साझिकौरसाद्य-तिरिकैश्च मातापित्रोरिष पार्वणमेको दिष्टुं वा विकल्पेन। मातामहयो ज्येष्ठानां चापुत्राणां मान्यकति विद्यास्त नृणां इम्ल्योक व्यक्तारं तथेव। ज्येष्ठानामपि पितृत्यादीनां पत्याक्ष नीर्धमहा क्येरेने हिए हो। अजेष्ठानां पितृत्यादीनामाचार्यादीनां साधुक्राणां अव्यक्ते केर्यादे वेद्यादीनामाचार्यादीनां साधुक्राणां अव्यक्ते केर्यादे प्रावेशके नात्र नां मातृत्यव्यक्त वांत्रोंनी पार्वक्षके व्यक्ते यत्र मातृत्यक्ते पृथक। मातृत्यहरूस्य विद्यानीवाक्षिके व्यक्ते स्वपत्य मित्र प्रवृत्तेः। नवस्रवेऽपि वा "पित्र पत्यः स्वयं सावरः" रत्यस्माद्रचनात्। न हीतं यवनं केवलं सावित्र व्यक्तिकार्यके व्यक्ति मातृत्वप्रयुक्तकार्यवाह्यर्थे च मानृश्व देनेव तस्या निर्वेशार्थे वा वित्र प्रविद्यान विद्या विवेशार्थे वा मानृश्व देनेव तस्या निर्वेशार्थे वा विविग्र भनावित्र स्वयं विवेशार्थे वा मानृश्व देनेव तस्या निर्वेशार्थे वा विविग्र भनावित्र स्वयं विवेशार्थे वा मानृश्व देनेव तस्या निर्वेशार्थे वा विविग्र भनावित्र स्वयं विविग्र स्वयं विव्य विविग्र स्वयं विविग्य स्वयं विविग्र स्वयं विव्य विविग्र स्वयं विविग्य स्वयं विविग्र स

पवं सिन स्वकारणान्वष्टकार्यक प्रक्रमान्ध्रहरूको स्वान्ध्रहरूका स्वान्ध्रहरूको स्वान्ध्रह्म स्वान्ध्य स्वान्ध्रह्म स्वान्ध्रह्म स्वान्ध्रह्म स्वान्ध्रह्म स्वान्ध्रह्म स्वान्ध्रह्

यदा तत्र तिरमेश्यं तता यदानेश्वेतकालश्राहरू सालेशायानाः विशेषत्वाहेवतानेश्वेत पृथक्तियमालयापि अधानगाम्हानः लग्धे प्राप्नोति।

त च भिक्षप्रयोगिविधिपरिगृहीतानां प्रधानानां कर्म तन्त्रं
तत्तत्प्रयोगिविधिपरिगृहीतपदार्थानां प्रयोगिविध्यन्तरोपसंगृहोपकार्थः
व्यवधानेन प्रयोगिविध्यमिहानायमहापनेदिति वाष्यम्। एककालानां
भिक्षप्रयोगिविधिविहिनानार्याप प्रधानानां सेदेन प्रयोगे मुख्यकातः
बाधापत्तेस्तदनुरोधेन प्रयोगिव्यागुनाबभह्नाः पि तन्त्रानुष्ठानस्येवांचितत्वात्। तथापि—

"प्रकाते गतास्तां बहुनामयवा ह्याः। तन्त्रेस् अपसं हत्या आहं ह्यांग्यस् दृयस् ॥ पूर्वकस्य मृतस्यादौ द्वितीयस्य ततः पुनः। तृतीयस्य ततः कुर्योत्संचिपातेष्वयं क्रमः"॥

इति भृगुवचने साम्बत्सिरिकाणां क्रमस्य प्रयोगभेदाख्यस्य पृथक्तवस्यैव चाहत्य विधानात्पाकमात्रत्वे तन्त्रत्योक्तेश्च पृथगेव दम्पत्योः श्राद्धं श्राप्तोति दैवादेकितथौ मृतानामितरेषामिव। तत्र तद्धाधेन प्रकारिवशेषो विहितो लौगास्थिणा—

'मृताहिन समासेन पिएडिनिर्वपणं पृथक्। नवश्राद्धं च दम्पत्योरन्वारोहण एव तु"॥ इति।

समासेन संक्षेपेण यथा द्विपितृकः पितृह्योहेशेनैकं पिएडं
द्वाति "एकस्मिन्पिएडं हो द्वावुपलक्षयेत्" इति वचनात्। तथात्रापि
दम्पत्योः स्त्रिया श्रन्वारोहणे। श्रत एव च ब्राह्मणाऽप्येक एव ह्योः।
प्रकरणादेव श्राद्धक्रपविशेष्यलाभेन पिएडनिर्घपणस्योपलक्षणत्वात्।
श्रत एव न स्ताहविशिष्टश्राद्धानुवादनिष्टभनवाष्यभेदोऽपि। दम्पन्यांशिति तु विशेषणं विधेयस्य समासस्यानेकापेक्षस्यैकश्राद्धे विधातुमशक्यत्वान्धृष्यामह इति न्यायंन विषक्षितमेव।

श्रम्बारोहणं तु विधेयसमासिवशेषणं हिविषो हिरितिवत्।
पृथङ्गवश्राद्धं चेत्यन्वयः। चस्त्वर्थे। नवश्राद्धं त्वन्वारोहणे दम्पत्योः
पृथगेव कुर्यात्। पृथक्त्वं च पूर्वोक्तसमासिवपर्यय एव। तेन प्रधानमात्रमेदः, श्रङ्गतन्त्रता भवत्येव। श्रत एव वचनान्तरं 'नवश्राद्धं
युगपत्तु समापयेत्"इति। समाप्तिश्रहण्मुपक्रमस्याप्युपलक्षणं तद्यौगपद्येन विना समाितयौगपद्यासंभवात्।

नतु च मृताहभादमात्रे समासे चिहिते नवभादे कयं तत्मातिर्यन तत्तिपर्ययक्षं पृथक्तं विद्यायते। न च सृताहप्रहरणस्योद्देश्यविशेषणः वेनाविविभिन्नवाल् विश्वि नैव तनापि तत्यातिरिति वाष्यम्। संनिधिनैव धाद्यनाभाष्युताह-स्यैवोद्देश्यत्वात्। अन्यथा वृद्यप्त्यप्रच्यादाविष समासविध्वापकः। सत्यमञ्जाद पवार्य पूर्वविहितसमासविष्येवस्य। अत वद नवश्चाद्य-प्रहणसुपलक्षण्यस्य स्पित् इयोद्देशश्चाद्यात्राम्। वक्षवाव्यतायेवं स्तिः सम्यते। साङ्ग्रधानतन्त्रत्वरूपसमासविष्येयं। वाङ्गाञ्चतन्त्रवद्यो वाक्यमेवेन विधीयताम्।

### व्यास्तरमि वायोगोसम्--

"पक्षित्यां समाक्षेत्रे हम्पती निषमं गती। पृथक् आरो तथोः कुर्यादावनं च पृथक् पृथक्" ॥ इति ।

बोदनमहनचिएडम्। पाकतन्त्रस्य ग्यायात् 'पकराश्चे शनास्-नाम्' रति वचनात्—

'प्रिचित्यां समानतो चियेते दम्यता यहि । तन्त्रेस अपसं कृपोत्ययक्षिए समाग्येतः' ॥

कृति विशेषात्वाच्याचे प्रसः। आद्यावाय च व्यास्ति विशेषात्वाच्याते । तेन ब्राह्मणियहदासायक प्रधानमध्ये नेतेन कर्णव्यम् , अनुस्ति तु न्त्रम् । विद्यातामहत्पाचेषात्वाचीतृत्यमे

न नेरं नवर्ग नवप्रद्विपर्य तेन साम्बर्धारके प्रवचनीका पक्ष प्रवचित्र रित वाच्यम्।

'या समारोहरां हर्या इतिहासां प्रतिवता । तां स्ताहित संगते प्रवह चित्रो वियोजयेत् ॥ प्रायट स्ताहित संगति उत्तपन समायेत्'। इति भृगुणा मृताहश्राद्ध एव पृथक् पिएडदानस्योक्तत्वात्। पिएडप्रहणं ब्राह्मण्मोजनस्याण्युपलक्षणम्। चकारो नवश्राद्धं चेति योजनीयः। तुशब्दः समापयेदिति। पृथक् पिएडदाने उक्ते प्रयोग-भेदशङ्का स्यात्तिनवृत्तये इद्मुच्यते प्रत्यब्द्ध्राद्धं नवश्राद्धं च समापयेत्तु युगपदिति। या त्वस्य वचनस्य साम्वत्सिरक्षेकोदिष्ट-पक्षविषयता हेमाद्रिणोक्ता सां निर्वीजा।

न च पिएड इत्येकबचनादेवमिति वाच्यम्। तस्यानुवाद्य-विशेषणत्वेनाचिवक्षितत्वात्। यत्पिएडे नियोजयेत्तत्पृथगित्येव हात्र विधीयते न तु पिएडोऽपि। तेन प्रधानेऽपि तन्त्रमङ्गेष्वेव वा तन्त्रमिति पक्षद्वयमन्वारोह्गो मृताहैक्ये। तक्ष शक्त्यशक्तिव्यवस्थितम्। श्रत एव प्रयोगपारिजाते वचनम्—

"एकचित्यां समारु मृतयोरेकबहिषि। पित्रोः पिएडान् पृथग्दद्यात्पिएडं वापत्सु तत्सुतः" इति।

बहिर्गहणं सकलाङ्गोपलक्षणम्।

यसु तिथिभेदेनाप्यन्वारोहणे भतृ तिथावेव पत्न्या श्रापि आदस्यानुष्ठानं केषांचिद्दाक्षिणात्यानां तदतिभ्रान्त्येति। इत्थं पार्वणश्राद्धकाला दर्शिताः।

# म्राथेकोहिएकालाः प्रदर्शन्ते ।

यानि श्राद्धान्येकोहिष्टप्रकारेण कर्त्तव्यानि तानि प्रदश्यन्त इत्यर्थः तानि च त्रिविधानि नवानि नविभश्राणि पुराणानि च। तथा वाश्वलायनः

"नवधाइं दशाहानि नवमिश्रं तु षड्त्न्। अतः परं पुराणं वे त्रिविधं भादमुच्यते"॥ इति आदमेकोहिएम्।

## एकोहिएभाद्धे नवभाद्धविवेचनम्।

तत्र नवानि तावत्। तात्यनेकविधान्युकानि।

बन हेमाद्रणुदाहते नागरखर्हे—

'त्रीणि संचयनस्यार्थे तानि वे श्रुणु साम्प्रतम्। यत्र स्थाने भवेन्मृत्युस्तत्र आहं तु कारयेत्॥ यकोहिष्टं ततो मार्गे विश्वामो यत्र कारितः। ततः संचयनस्थाने तृतीयं आद्धमिष्यते॥ पञ्चमे सप्तमे तद्दद्धमे नवमे तथा। दशमेकादशे चैव नवश्राद्धानि तानि वे"॥ इति॥

#### कात्यायनोऽपि-

'सत्यं पश्चमे सेव नश्मेकादरोऽहान । यस् वे दीयते जन्तोस्तश्यश्रादम्ब्योग ॥ इति ॥

संज्ञाकरणं च चान्द्रायणं नवधात इति प्रायधिसविशेष-विज्ञानार्थम्। एवमन्यत्रापि। यद्यप्यनेकविधानि तान्युकानि तथापी-वानी शिष्ठाचारे—

'प्रथमेऽहि नृतीये च सतमे नयमे तथा। एकाव्ये पञ्चमे स्युनंबद्धाद्यांन पर् तथा" 🖟

#### इति वृद्धवसिष्ठोकानि प्रवरन्ति।

वीधायमेन तु पश्चेत्रोसानि। नवमदिवसकर्तव्यस्य च तथा-संभवे एकाद्शदिनकर्तव्यतास्ता। मरणाद्वयमेषु दिनेष्वेकेकं नवश्चाद्व कुर्यादानवमात्, यत्र नवमं विचिछदात एकाद्शेऽहि तत्कुर्यादिति । अनयीपक्षयोद्यवस्थाप्युका शिवस्यामिना—

"नवश्राद्धानि पञ्चाहुराश्वलायनशाखिनः। श्रापस्तम्बाः षडित्याहुविभाषामैतरेयिणः"॥ इति।

श्रित्रणा त्वेकमेवोक्तम्—"नवश्राद्धनिमित्तं तु एकमेकादशेऽहनि" इति। "श्राद्यं श्राद्धमशुद्धोऽपि कुर्यादेकादशेऽहनि" इति यच्छङ्कोक्त-माद्यं तद्पि नवमिति हेमाद्रिणा कालकाएडे (खएडे) व्याख्यातम्।

कात्यायनगृहो इदं नावमित्युक्तम्। तदपि नवमेव। स्वार्थेऽण्-करणात्।

पवं सित यदि गृहोषु नवश्राद्धान्युक्तानि भवन्ति तदा यथा-गृहां कर्सव्यानि। नो चेत्सर्वाणि पुराणाद्यकानि कर्सव्यानि। तेषां प्रतत्वनिवर्त्तकत्वात्। यथाह वृद्धवसिष्ठः—

''श्रलब्ध्वा च नवश्राद्धं प्रेतत्वाश्र विमुच्यते । श्रवीक् द्वादशाहस्य लब्ध्वा तरित दुष्कृतम्" ॥ इति । वाचिनकस्तु केषांचिद्विकल्पो यथा शिवस्वामिवचनात् । एतेषां च सर्वेषां यदापि—

"नवश्राद्धानि कुर्वीत प्रेतोद्देशेन यत्नतः। एकोद्दिष्टविधानेन नान्यथा तु कदाचन"॥

इति ब्रह्माएडपुराणात्सिपएडनपूर्वभावित्वाश्रैकोहिष्टरूपत्वं तथापि ब्राह्मणा युग्मसंख्या भवन्ति।

'पञ्चमे नवमे चैव तथैवैकादशेऽहान। युग्मांस्तु मोजयेद विशास्त्रवशादं तु तब्रिदुः''॥ ति क्रियुरागात्।

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

"बतुर्वेऽहिन विजेशो देयमणे हि बान्धवेः। गायः सुवर्धे विश्व च प्रेयगुर्ध्य श्रीकराः ह यविष्ठं जीवतथासीहयासस्य प्रयम्तः" हित्

सविषादिमिस्तु पञ्चमारिषु । तथा च वशापुरागेः—

'चतुर्थे ब्राह्मणानां च पश्चमेऽहान मूम्ताम्। नवमे वैश्यजातीनां शूताणां दशमात्परः"। इति।

श्रम्यादिकं त्वेकादशाहिके। तथा च गृहस्पतिः—

"पकोदिष्टविधानेन यदेकस्य प्रदीयते। श्रावादनासी करण्यदितं देवविज्ञतम्। बस्नासङ्कारशय्यादां पितुर्यक्षद्धनायुधम्। गन्धमाल्यैः समस्यच्यं श्राद्धमोकने तद्पंतेत्॥ भोजनं वालेकविधं कारयेद् स्पन्ननानि च। ख्याशक्या प्रदेशाच्याचे गोमुहेमादिकं तथाण॥ इति ॥

नवश्यापि तदा देया-

"स्तकान्तक्रितीयेऽहि शय्यां द्यानस्वक्षणाम्। काञ्चनं पृद्धं तद्वत्कत्वस्यसमन्वतम्। सम्पृद्ध द्वित्वाम्पत्यं नानामरणम्पणेः। वृषोत्सर्गं च कुर्वति देया च कपिका गुमां ॥

इबि मत्स्यपुराखात्।

यद्यपि चैकाद्शेऽहि नवश्राद्धमपि विहितं "मृतेंऽहिन तु कर्णं व्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्" इत्यभिधाय "श्राद्यमेकादशेऽहिन" इति याझ-वल्क्येनाभिधानान्मासिकानां च तत्तन्माससम्बन्धिमृताहाधिकरण-कानां तत्तन्मासाद्यदिनेष्वेच कर्त्तव्यत्वेन मरण्दिने प्राप्तस्याद्यमासिक-स्यैचेकादशेऽहन्युत्कर्षस्योचितत्वादाद्यमासिकमपि तत्र प्राप्तं तथापि श्राद्धमोक्त्रे प्रेतवस्त्रालङ्कारादिदानं यत्र विहितं तदेकादशाहश्राद्धं ताभ्यां भिद्यमेव । कूर्मणुराणे—"पकादशेऽहि कुर्वेत प्रेतमुहिश्य मावतः" इत्यादिना सध्यमंकमेकादशश्राद्धं विधाय "एवं सृताहि कर्त्तव्यं प्रतिमासं तु चत्सरम्" इत्यमेन हद्धमितदेशेनः मासिकानामु-त्यादनात्।

मत्स्यपुरागोऽपि-

"ततस्त्वेकादशाहे तु द्विजानेकादशैव तु । क्षत्रादिः स्तकान्ते तु भोजयेदयुजो द्विजाम्" ॥

इत्यादिना सधर्मकं तिविधाय 'अनेन विधिना सर्वमनुमार्सं सम चरेत्" इति तथैव तेषामुन्पादनात् । तथा—

"एकादशाहे यच्छाद्धं तत्सामान्यमुदाहृतम्। एकादशभ्यो विप्रेभ्यो दद्यादेकादशेऽहृनि"॥ इति भविष्योत्तरे। "एकादशाहे कर्त्तव्यं श्राद्धं प्रेताय यत्नतः। श्वः करिष्य इति ज्ञात्वा ब्राह्मणामन्त्रस्किया"॥

इति वराहपुराणे चात्यन्ताबुद्धस्थे मासिकश्राद्धे विधीयमान-मेकादशाहश्राद्धं ततो भिन्नमेव भवति । तस्मिश्चैकस्यैव प्रेतस्य स्थाने एकादश ब्राह्मणा इति मुख्यः कल्पो मत्स्यपुराणादिवचनात् । प्रात-रूत्याय प्रेतब्राह्मणानेकादशामन्त्र्याप्राह्वं नानामस्याद्धरस्विन्यासै-रित्यादि सत्यवतवचनाच । सिष्णुना तु यथाशक्ति यहच उक्ताः। "अथा (१) शीवव्यपामे प्रातः सुपक्षां लतपाणिपादः स्वाचान्त प्रवंशिषानेच ब्राह्मणान् प्रधा-शक्त्युत्रस्मुन्वान् गन्धमाल्यचस्त्रालङ्कारादिभिः पूजितान् भोजवेत्" इति। वराहपुराये तु—

'गतोऽसि विव्यक्षोकं त्वं कृतान्तविहितात्पयः। मनसा वायुम्तेन विभे त्वाहं नियोजये॥ पुजविष्यामि सोपोन एवं विभे निमन्त्रयेत्"। इति।

'सापनाम्यदानं स्वादियाय विधिष्यंगर्भ इति हाहार्षे सीद्यमानयेत्। "आगतं च दित्रं हृष्टा कर्मच्या स्वागतकिया" इति ।

"आवरखार्थं छत्रं तद्वाहादाय प्रदीयते।
पश्चातुपानही दद्यात्पादस्पर्शकरे शुभे ॥
संतप्तवालुकामूमि महीं कएटिकतां तथा।
संतारयति दुर्गाक्षि प्रेतं दद्युपानही ॥
तिलोपचारं इत्वा तु विश्वस्य नियतात्मवान्"।

रति चैकस्यैव ब्राह्मणस्य तत्र तत्र परामर्शावेकोऽप्युक्तः। बहु-पक्षेऽपि प्रेतोपमुक्तवस्त्रादिकं नवशय्या च तन्मध्ये एकस्मा एव गुणवते देयमितरेभ्यो यथाशक्ति दक्षिणामात्रम्। तथा च मवि-स्योचरे'-एकादशेऽहति" स्त्यनन्तरम्-

"मोजनं तत्र वेषस्य ब्राह्मणाय महात्मने। बस्मालङ्कारयायादां पितुर्यद्वाहनादिकम् ॥ गोपुहाशनदासीस्तु द्वात्संपृत्य मस्तिः" इति।

वृहस्पतिवचनेऽपि "भाइमोक्त्रे तद्येषत्" इत्येकस्मा एव बस्मदिदानमुक्त्वा "प्रदशहिस्मां तेषां सवेपामनुक्पतः" इत्युक्तम्।

<sup>(</sup>१) आशीच० इति द्वि० पु० पाठः।

सत्यवतेनाप्युक्तम्—"तेषामेकस्मै गुणवने शय्या देया" इति। इदमेव च "सर्वेको हिष्ठप्रकृतिभूतत्वादाद्यम्" इति मिताझरादिप्रन्थेषु व्यवहृतं हेमादिणापि आदेखण्डे।

यद्यपि कात्यायनयाञ्चवक्यादिभिः सामान्येनैकोहिष्टधर्मा उपदिष्टास्तथापि मत्स्यपुराणबौधायनिष्ठप्रुस्मृत्यादिष्वेकादशाह-भाद्यमेव प्रस्तुत्यातिदेशप्राप्तेषु पार्वणधर्मेषु 'विशेषकपानपूर्वाश्चानेक-विधान् धर्मानुपदिश्य पश्चान्मासिकसाम्बत्सिरकाद्यकोहिष्टेषु तेऽति-विधान् धर्मानुपदिश्य पश्चान्मासिकसाम्बत्सिरकाद्यकोहिष्टेषु तेऽति-विधान् । अत्र च बहुषु धाक्येष्वेकादशाहप्रहणं ब्राह्मणाभिप्रायकमाशौ-चोत्तरिकोपलक्षणम्। "श्रथाशौचव्यपगर्मे" इति विष्णुवचनात्। 'श्रत्रादिः स्तकान्ते तु भोजयेदयुको द्विजान्' इति मत्स्यपुराणाक्ष।

तेन क्षत्रियादिभिः स्वस्वाशीचान्ते ज्यहैकाहाशीचिभिश्च तन्मध्य एव दशाहकृत्यानुष्ठाने तदन्तं एवैकादशाहश्रादं कर्त्तव्यमिति शूल-पाणिप्रभृतयः। एवं सिप्डीकरणमपि षोडशभाद्धेन्वेकाहे द्वादशा-थवेति पक्षाश्रयसे भादश्राद्धोत्तरिने सर्वेषामिति।

विशानेश्वरहेमाद्रिप्रभृतयस्तुः सर्वे—

"एकादशैंऽहि यच्छा दें तत्सामान्यमुदाहतम् । सर्वेषामेव वर्णानां स्तकं तु पृथक् पृथक्" ॥

इति पैठीनसिवचनात्,

'आद्यं आद्यमशुद्धोऽपि क्यदिकादशेऽहिन। कर्त्तकात्कातिको शुद्धिरशुद्धः पुनरेव सः' ॥

इति शेषवचनाच क्षत्रियादिभिरिष वचनादाशौचे सत्यिष मरणादेकादशाह एवादाआ इं कर्राब्य मिति वदन्ति। तथा इयहैकाहा- शीचयोरिप तत्रैव सर्वैः। (१) सद्यःशीचप्रहणं स्वारसिकाशीच-संकोचोपलक्षणम्। अत्रैतस्मिन् पक्षे विष्णुवचनविरोधस्तायक्षास्ति। तस्य ब्राह्मणाभिद्यायेणाप्युपपत्तेः। संकोचमात्रं हि तदा न तु कस्यः चिल्लक्षणा। उपलक्षणत्वे त्वेकादशाहशको विधी सा स्यात्। नापि मातस्यविरोधः। ब्राह्मण एकादशाहे श्राद्यश्राद्ये एकादश हिजान् भोजयेदेव क्षत्रियादिस्तु तत्रैव तत्कुर्वश्रपि न पक्षेशकोन ब्राह्मणान् तदा मोजयेत्। किन्तु तदा त्यक्तेन तावदब्राह्मणमोजनपार्याक्षेनामेन स्तकान्ते पक्त्वा मोजयेदित्येवमर्थकेन तेनास्यैव पक्षस्य प्रसाधनात्।

पर्व सत्येकादशाहस्तकान्तरूपकालहयोपेतं ब्राह्मश्रस्त्रियादि-विषयं विधिहयमर्थवद्भवति । अन्यथा विष्णुयस्तवान्तरूपकान्तरूप-कालापेतेनेकेनैव विधिना सर्वयर्णसाधारणाद्याआद्विधिसिदी तदनर्थकं स्यात् । अयुग्बहणं च "ओविया भोजनीयास्तु नवं सप्त त्रयोदश" इति वृहस्यस्युक्त्या युग्मसंख्यान्तरस्याप्युपसंब्रहविषयम् ।

अत्रैताविबन्यम्। गात्रपूरकाणां पिएडानामसमाप्तौ क्षत्रियादी-नामेकाद्शाहे कथमाद्यं आद्धमिति।

यदा हि 'यायदाशीनं प्रेतस्योदकं पिएडमेकं च द्युः" इति विष्णुनचनेन—

'बाह्यणे दश पिएडाः स्युः क्षत्रिये द्वादश स्मृताः। वैश्ये पश्चदश प्रोक्ताः शद्दे त्रिशत्प्रकोशिताः"॥

इति पारस्करयवनेन खांकः पक्षः समाधीयने तदा पिएडा-समाप्तिः स्पष्टेव। यदापि "सर्वेभ्यः प्रेतयर्थभ्यः पिएडान् द्धाद्द्रशैव तु" इति पारस्करंगेवांको हिलीयः पक्ष आधीयने नदापि—

स एव दिवसस्तस्य आद्यायासनादिषु" इति शहुवयनात्। इति द्वि० पु० पाटोऽधिकः।

<sup>(</sup>१)—"सद्याशींचेऽपि दातव्यं प्रतस्यकादशेऽहिन।

"राज्ञस्त दशमः पिएडो द्वादशेऽहिन दीयते। वैश्यस्य पञ्चदशमे ज्ञेयस्त दशमस्तथा। शद्रस्य दशमः पिएंडो मासे पूर्णेऽहि दीयते"॥ इत्यादिपुराणात्,

'भिष्णुडः शूद्राय दातव्यो दिनान्यष्टौ नवाथवा । सपूर्णे तु ततो मासे पिएडशेषं समापयेत्"॥

इति प्रचेतोवचनाच स्वस्वाशौचान्त्यदिने दशमिष्ण्डदानस्य सर्वेषां विधानात्सास्त्येवेति। पतावांश्चात्र परिहारो नास्ति वचन-स्यातिमार इति।

अदा हि याज्ञवल्कोकः पिगडत्रयदानपक्षः समाश्रीयते। "सर्वेषामेव वर्णानां स्तके मृतकेऽथवा। दशाहाच्छु द्धिरेतेषामिति शातातपोऽब्रवीत्"॥

इत्यङ्गिरसोत्तं क्षत्रियादीनामपि दशरात्राशौचं वा, इदानीन्तन-भूयःशिष्टक्षत्रियशूद्राचारसम्वादि सदा तावत्सम्यगेव।

यदापि द्वादशाहाद्याशौचपक्षस्य पूर्वोक्तयोश्च पिएडदानपक्षयोः समाश्रयणं तदापि वचनवशादेकादशाहश्चादं कृत्वापि पिएडसमाप्तौ न काचित् क्षतिः। मिताक्षराकारादिमत एव शूद्रस्य मृताहावधिक-द्वादशाहे पोडशश्चाद्वपूर्वकं सपिएडीकरणं कृत्वेव।

यत्तु—

"शिरस्त्वाद्येन पिएडेन प्रेतस्य क्रियते सदा। द्वितीयेन तु कर्णाक्षिनासिकास्तु समासतः॥ श्रन्त्रांसभुजवक्षांसि तृतीयेन तु सर्वदा। खतुर्थेन तु पिएडेन नाभिलिङ्गगुदानि च॥ उक जहें तथा वादों पश्चमेन विधीयते। षष्टेन सर्वममीणि सप्तमेन च नाड्यः ॥ दन्तलोमाध्यमेन वीयं तु नवमेन च। दशमेन तु प्रश्तं तृपत्वं तृइविषयंयः' ॥

इति ब्रह्मपुराखादिषु दशपिग्डदानस्यावयवनिष्यादकत्वधवणं सदर्थवादमात्रम्। अत एव मिताक्षरायाभिदं किमपि नोहर्ष्टितम्।

किञ्च बद्धेतेषां पिएडानां 'प्रेतलोके तु वसतिन 'शां वर्ष प्रकीचिता" इत्येतदर्थत्राद्यमाणकप्रेतशरीरावयवनिष्पादकत्वं स्थासतः
उत्तरश्राद्धसहकारेण तिहनाश्रफलकस्याधश्राद्धस्य तत्पूर्वकिपितृत्वप्राप्तिफलकानां सिपिएडीकरणान्तानां वा दशर्मापएडात्पूर्वकर्णाः
विकथ्येत । न तु तत्संभवति । प्रेतशरीरस्य 'श्रुनृष्णे प्रयहं तत्र
भवेतां भृगुनन्दन" इति वचनाद् दुःसक्मोगहेतुत्वेन तिष्ठणसेर्वैधकर्मफलत्वासंभवात् । श्रवशिष्टकर्मफलाय भोगार्थजरायुजादिशरीरावयवारम्भकत्वे तु सत्यिप न कोऽपि विरोधः ।

बस्तुतस्तु तद् पि न संभवति । शुक्रशांशिताहारपरिशामविशेषा-दि भिट्टं छैरेतच्छ्ररीरपातावशिष्टकर्म भिश्च तदाराभोपपत्तरेत न्पिएडदा-नानपेक्षशात् । अन्यथा चग्डालितर्यगादिशरीरपातानन्तरं शरीरा-न्तर।रम्भो न स्यात् । तत्र पिरडदानाभावात् । तेनार्थवादिकमपि नावयवनिष्पत्तिः पिग्डदानस्य फलं किन्तु तदकरणिकमित्तप्रेत-नरकप्राप्तिपरिहारः ।

### तथा च ब्रह्मपुरासे—

'प्रामाइहिश्च कर्नाव्यं जलाश्यसमीपतः। पिरुडदानं दशाहानि प्रेतायारर्यमाश्रितेः॥ अरर्ये पिरुडदानं तु मोहास कियते यदि। तदा रौरवमायाति प्रमीतः प्रथमेऽहनि॥ पुंत्रामसंत्रं त्वपरे महारावं तृतीयके।

तामिस्राख्यं चतुर्थे तु प्रयात्यथ खुदारुएम्॥

पञ्चमे चान्धतामिस्रं षष्ठे घोरं च सुप्रभम्।

श्रमेध्यभूमिसंपूर्णं सप्तमेऽहिन घातकम्॥

श्रसिपत्रवनं घोरमष्टमेऽहिन सर्वधा।

महारौरवसंत्रं तु नवमे याति मानवः॥

श्रवीचिरिति विख्यातं दशमेऽहिन भीषणम्" इति।

प्रथमेऽहिन पिगडदानं यदि न क्रियते इत्यनुषङ्गः। एवमग्रेऽपि। इयं चाकरणे निन्दा नारगयकपदेशसम्बन्धस्य किन्तु पिगडदानस्यैव। तस्यैव पूर्वनानाविशेषणविशिष्टस्य विहितत्वात्। श्रत एव तस्यैव करणे हेतुत्वेनेदं परामृश्यते।

"तन्दुलैः सक्तुभिः शाकैः फलैर्बा श्रद्धया ततः। देशकालानुसारेण कुर्यात्येतस्य तर्पणम्"॥ इति।

तेन पिएडदानस्याकरणिनिमत्तनरकप्राप्तिक्षपप्रेतानिष्टपरिहारा-र्थात्वाच्छाकेड्गुदीपिएयाकपर्यन्तिनिःसारद्रव्यविधानेन चावश्यकः त्वावगमाद्वाराणसोमरण।दिनिमित्तकमुक्तभावेन नरकादर्शनफलक-प्रवलकर्मणा वा प्रेतगतानिष्ठासंभवेऽपि कर्त्तुरेवाकरणे प्रत्यवाय-कल्पनया तत्परिहारार्थत्वादशमिपएडदानात् पूर्वमिप प्रेतत्वनिवर्त्त-कस्यकादशाहश्राद्धस्य सर्वैः शूद्रेण वा द्वादशाहे सिपएडीकरणपर्यन्ता-नामिप करणे न कश्चिद्वरोध इति । यद्वा पिएडदानस्यापि—

"स्वगोत्रान्य (१) गोत्रा वा स्त्रियो वा पुरुषास्तथा। प्रेतास्तु पिराइसम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कर्मणा॥

<sup>(</sup>१) 'स्वगोत्रा वान्यगोत्रा वा' इति द्वि० पु० पाठः।

### बायुभूतास्तु तिष्ठलः कालक्षेपेस सर्वदा"।

इत्यादित्यपुराग्रान्त्रेतत्वावस्थानिवृत्तिरेव फलम्। झत प्व फलप्रतिपादकत्वेनेद्मेव वाक्यमवतारितं हेमादिगा। तथात्वे तदकरग्रेः नरकप्राप्तिः करग्राचानरकप्राप्तिर्पा पूर्ववचनोक्ता संगच्छने। अध-मार्ग्यं हि प्रेतशरीरं दुःलैकमोगहेतुस्तिध्वर्त्तकामावे दुःल्यमोगार्थं तांस्तांत्ररक्रम् गच्छितः। पिएउदानेन च तदःरम्भकाधमंनाशद्वारा तच्छिरीरिनवृत्ती तद्रप्राप्तिरिति। तथात्वेऽपि च नोत्तरश्राद्धैः सह विकल्पः किन्तु समुद्धय पव। श्रदृष्टार्थत्वात् क्रमविधानाच्च। भाष्य-कारमते श्राधानपवमानहविवत्। पवं च कृतेऽपि पूर्वमेवादश्राद्धे सपिग्डनपर्यन्ते च प्रेतत्विनृत्तिर्दश्मिष्इडोत्तरमेव मविष्यति। पौर्वापर्यमात्रे वैपरीत्यम्। प्रेतशरीराव्यवपूरकत्वाभिधानं त्वर्यवाद-मात्रमप्यस्मिन्नेच पक्षे सालम्बनम्। पूर्णस्य झानवत्वे विनाशने खुन्कर्षातिशय इति पूर्णे झानवच्च कृत्वा विनाशन इति। तथा च "शिरस्त्वाचेन पिग्रहेन प्रेतस्य कियते तदा" इत्युपक्रम्य "दशमेन तु पूर्णत्वं तृप्तत्वं श्चिद्वपर्ययः" इत्युक्तम्। "दशाहप्रेतिपग्रहेन झानं प्रेतेषु जायते" इति च। एवं च यथा—

"अर्थांक् संबत्साराद्यस्य स्वित्डीकरणं मवेत्। प्रेतत्विमह तस्यक्षि श्रेयं संवत्सरं नृषण इत्यां नपुराणात्, 'कृते स्वित्डीकरणे नरः सम्बत्सरात्परम्। प्रेतदेहं परित्यज्य भोगदेहं प्रपद्यते"॥

इति विष्णुधर्मोत्तराद्याशक्त्य दिना वृद्धयितिरिक्तेन निमित्तेन षोडश्रश्राद्धस्पिएडनापकर्षेऽपि वत्सरान्तोऽपि प्रेतदेहिनवृत्ताव-पेक्ष्यते तथात्रैकादशाहादावाद्यश्रादादिकरणेऽप्याश्चौचान्त्यदिने क्रिय-माणवृश्चम्यिएडदानमधीति तदन्त एव समस्तनिवर्तकसंपस्या प्रेत-देहिनवृत्तिरुपण्नेति।

मम तु प्रतिभाति । दुःखैकभोगहेतुनोत्सर्गतो यावदेकसम्बत्सर-स्यायिना वायवीयन प्रतदेहेन भोग्यं यदुदुःखं तद्भागकनाश्या नियमेन तदेहारमको मनुष्यशरीरारमकाधर्मशेषः पितृत्वप्राप्तिप्रतिबन्धकः सर्वमनुष्याणामस्ति यैश्चतुर्थाश्रमः—

"शुक्लाङ्गारक्षयुक्ता च चतुर्थीं जायते यदा। अद्यया श्राद्धकृद्धिपो न प्रेतो जायते सृतः"॥

दित पद्मपुरादिविहितं कर्म वा न कृतम्। ततश्च प्रेतशरीरान् रम्भं विना तदेकसाध्यदुःखमोगासंभवात्तं च विना तदेकनाश्या-धर्मनाशासंभवात्तद्मरूपमापेक्षित प्रवाधमंत्राशोपकारहेतुत्वादिति वैध-स्यापि पिएडदानस्य दुःखैकमोगहेतोरिप प्रेतदेहस्यावयवद्वारारम्भः फलं संभवत्येव। श्रत पव दुःखहेतोरिप्युपवासादिकपस्य तपसः फल-नाश्यकर्मकललाभप्रतिबन्धकाधर्मनाशोपकारेणः कर्माङ्गत्वमुक्तं "तपश्च फलसिद्धित्वाङ्लोकवत्" इत्यत्र। श्रत पव चैकादशाहादिश्राद्धानामेवः पूर्णप्रतिशरीरिनेवृत्तिः फलत्वेनावगम्यते।

"यस्यैतानि न दत्तानि प्रेतश्राद्धानि षोडश। पिशाचर्त्वं स्थिरं तस्य दत्तेः श्राद्धशतैरपि"। इति यमवचनात् ,

"पकादशादिभिः श्राद्धैर्मृतस्याप्यायनं भवेत्। सम्यक् सम्बत्सरे पूर्णे पितृणां स्थानमृच्छति"॥

इति देवलवचनाश्च, आप्यायनं तुष्टिः प्रेतत्वपरिहार इति शुलपाणिना व्याख्यातम्।

यत्तु "स्वगोत्रा वान्यमोत्रा वा" इति घचमं तिच्चरकालमृता-कृतीर्ध्वदेहिककेवलदुरितमाप्तप्रेतदेइविषयम्। अतः एव "कालक्षेपेण तिच्चन्तः" इति तत्रोक्तम्। यत्तु त्रिरात्रं दशरात्रं वा प्रेतोद्देशेनोदकं सीरं च स्नानपानार्थं दीयते तन्तासी तदानीमेव स्नाने पाने का "ततः श्राद्धमशुद्धौ तु कुर्यादेकादशे तथा। कर्तुस्तात्कालिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेष सः" इति॥ अशुद्धौ प्रथमादिनेष्टेकादशे चैकोदिष्टश्रादं कुर्यात्।

मन्यगुद्धौ कथं श्राद्धं कर्त्तव्यमत श्राह—'श्राद्धकर्तुंस्तारकालिकी शुद्धिः कर्मान्तरे पुनः सोऽशुद्ध पव"इति च व्याख्यातम् । श्रशुद्धाचित्ये-चोक्तं श्राह्मणम्येकादशे न प्राप्नोतीति पृथगेकादशग्रहणम् । तस्मान्स्यवेकोदिष्टप्रकृतिभूतमाद्यसंश्वकमेकादशाहश्राद्धमन्यद्पि चैकादशाह-कृत्यं स्वस्वाशौचोत्तरिद्दन पव सर्वेदाशौचान्त्यदिने दशमपिखडदाना-मन्दरं कर्तव्यक्तिस्युचितम् । पकादशाह्मह्मूखं च तस्यैवोपलक्षणम् । तद्मि सम्पूर्णपर्यायद्वादशाहादिक्षण्ञात्याशौचोत्तरिद्दनस्यैव । तेषा-मेवावान्तरसाज्ञात्येन द्वाग्बुद्धिस्थत्वात् । श्रत पयोद्वातृप्रातिपदिकेन बहुवचनान्वयार्थं लक्ष्यमाणा श्रन्ये न सर्वित्वजो नापि सर्वे सामगाः कि त्वपसुब्रह्मएयास्त्रय एव स्तोत्रकारिण् इत्युक्तं तृतीये (१)। "दशमे-ऽह्मि पतेद्यस्याहर्द्वयात्स विशुद्धयति"इत्यत्र च संपूर्णाशौचान्त्यदिनोप-काक्षणमेवोक्तमाशौचग्रन्थेषु । तेन व्यहकाहाशौचयोस्तन्मध्ये दश-पिण्डदानासुष्टानेऽप्येकादशाहकृत्यमेकादशाह एव मवति । तथा च सद्यानासुष्टानेऽप्येकादशाहकृत्यमेकादशाह एव मवति । तथा च सद्यानीचेऽपि इति शङ्क्षववनं पूर्वमुदाहतम् । स्रत एव च क्रचित्तद्वा-धार्यं "तृतीये तृदकं कृत्वा चतुर्थे श्राहमाचरेत्"इत्युक्तम् ।

<sup>(</sup>१) अपसुब्रह्मस्याः सुब्रह्मस्यरिता अविशिष्टाः प्रस्तोत्-उद्गातृ-प्रतिहर्तृसामगास्त्रय एव स्तोत्रकारिएश्चमसं भक्षयेयुरिति तन्त्रवा-तिककृतः कुमारिलाभट्टस्य मतमत्रोदाहृतं प्रनथकत्री।

तथाहि—ज्योतिष्टोमे श्रूयते—'प्रेतु होतुश्चमसः, प्र ब्रह्मसः, प्रोत्नातृगाम्"। श्रत्रायं संदेहः—िकमेक एव एनं सोमचमसमुद्गाता भ्रह्मयेत्, उत सर्वे भक्षयेयुः। श्रथ सुब्रह्मण्यवित्ताश्चन्दोगा महायेयुः, श्रथ वा सह सुब्रह्मण्येनेति। श्रत्र त्रथः पक्षाः प्रस्फुरन्ति। उद्गातैक एव "चमसेन प्रोद्गातृगाम्" इति श्रुत्या संयुज्यत इति स

द्वादशाहाशीचकारिणां क्षत्रियाणां मासाशीचकारिणां शूद्राणां चाचारोऽप्येवमेव। यदाशीचान्त्यदिनोत्तरदिने, श्राद्यश्राद्वादि तदुः सरदिने च सिपगडीकरणमिति। प्रायक्तिवदानीं क्षत्रियैः शूद्रैश्च दशाहाशीचपक्ष प्वानुष्ठीयत इति तेपामेकादशाहद्वादशाहयोराद्यादि-श्राद्वानुष्ठानमस्मिन्निप पक्षे न विरुध्यते। शूद्राणां द्वादशाह प्य सिपगडीकरणविधायकं विष्णुवचनं तु न मरणाविधकद्वादशाहपर-मित्यनुपदमेव वक्ष्यते।

एवं नवश्राद्धरपार्यकोहिष्टानि द्शितानि।

# एकोहिएश्राहे नविमश्रश्राह्यकालिववेचनम्।

इदानीं नविमिश्राणि प्रदर्श्यन्ते। यानि षोडशश्राद्धानीत्येवं असिद्धानि। तान्यप्यनेकविधानि स्मर्यन्ते। तत्र ब्रह्मपुराणे तावत्—

'नृषां तु त्यक्तदेहानां श्राद्धाः षोडश संख्यया। चतुर्थे पञ्चमे चेव नवमैकादशे तथा॥ तथा द्वादशिमांसेः श्राद्धा द्वादश संख्यया।

पव मक्षयेत् सोमचमसिन्येकः पक्षः। एकस्मिन्दुद्गृतिर मक्षयित सित बहुवचनमनर्थकं स्यादिति हेतोः पोडशित्विजः सर्वे वा मक्षये-युरिति द्वितीयः। उत्कर्षेण गायन्तीत्युद्गातार इति कियायोगेन प्रस्तोता-उद्गाता-प्रतिहर्ता चैते त्रयो मक्षयेयुरिति तृतीयः पक्षः। श्रत्रेदं समाधानम्—"किंद्वर्योगमपहरित" इति न्यायादेक प्योद्गातात्र गृह्यते। बहुवचनोपपत्तये च प्रत्यासन्ना उपलक्ष्यन्ते। प्रत्यासन्तिश्च प्रस्तोतृ-प्रतृहत्रोरिव सुब्रह्मग्यस्याप्यस्ति। सामवेदाध्यायित्वेन सुब्र-ह्मग्याह्मनक्षये तदीयकर्मग्यप्यौद्गातृसमाख्यायाः सत्त्वात्। तस्मात् सुब्रह्मग्येन सहिताश्चत्वारः सामगाश्चमसं मक्षयेयुरिति शावर-

वास्तिकराणामाशयस्त— चमसभक्षणस्थाने सदसि सुब्रह्मण्य-स्याप्रवेशासेन विरहिता अवशिष्टाः प्रस्तातृ-उद्गातृ-प्रतिहर्तुसाम-गाश्चमसं भक्षयन्तीति। कर्त्तव्याः शुचिभिस्तेषां तत्र विप्रांस्तु भोजयेत्"॥ इति। भविष्यत्युरागेऽपि—

"श्रस्थिसंचयने श्राद्धं त्रिपक्षे मासिकानि च। रिक्तयोश्च तथा तिथ्योः प्रतश्राद्धानि षोडश'॥ इति॥

रिक्तयोः—(१)ःतिथ्या न्यूने षष्ठे द्वादशे च मासे। छन्दोगपरिशिष्टे—

"द्वादश प्रतिमास्यानि श्राद्यं षाग्मांसिक्ते तथा। संपिग्डोकरणं चैव इत्येतच्छाद्धषोडशम्'।। इति।

श्राद्यमैकादशाहिकम्। षागमासिके ऊनषागमासिके। एकं पूर्वषद्कान्तर्गते षष्ठमासे, श्रपरमुत्तरषद्कान्तर्गते तत्र। कियत्तिथि-न्यूनयोस्तयोस्ते इत्यपेक्षायां तत्रैव—

"एकाहेन तु षरामासा यदा.स्युरिप वा त्रिभिः। न्यूनाः सम्बत्सरश्चेव स्यातां पारामासिके तदा"॥ इति।

श्रत्रेकाह्नयूनपक्षे पञ्चम्यां मृतस्य तृतीयायां व्यह्नयूनपक्षे प्रतिपद्यनं षाण्मासिकद्वयमिति केचित्। मासो हात्राद्यमृताहं गृहीत्वो-स्मृताहपूर्वतिथिपर्यन्तिश्रिशिसमुदायात्मकश्चान्द्रः। तथैव लोक-प्रसिद्धेः। तस्य चैकाह्नयूनतोपान्त्यतिथावेव। श्रन्त्यायां पूर्तेः। पवं व्यह्नयूनताप्यन्त्यपूर्वचतुर्थ इति। तद्युक्तम्। "षाण्मासिकाब्दिके श्राद्धे स्यातां पूर्वेद्युरेव ते" इति हेमादिमाधवाद्युदाहृतपैठीनसिवचन-षिरोधात्। श्रत्र हि षाण्मासिकाब्दिकशब्दाद्वृनतत्परौ पूर्वेद्युशब्दश्च मृताहपूर्वतिथिपरः। "मासिकानि स्वकीये तु दिवसे द्वादशेऽपि वा" इत्युक्तरत्राभिधानात्। पतत्संरक्षणार्थमेव द्वितीयादिमृताहेषु

<sup>(</sup>१) रिक्तयोस्तिथ्योरेकया तिथ्येति द्वि॰ पु॰ अधिकः पाठः।

कियमाणानां प्रथमादिमासिकत्वं च तत्तन्मासाधिकरण्कत्वाबाधेन सिध्यत्वित्येतद्र्थं शूलपाण्याद्यः पूर्वमृतितिध्यवधिकोत्तरमृतिधि-पर्यन्तिषिशित्तिथिसमुदायात्मकं मासमत्र वदन्ति । तत्तु तेषामेवाभि-प्रतिम् । एतादृशमेव षष्ठयधिकशतत्रयतिध्यात्मकं सम्वत्सरं दृषयद्भि-रस्माभिषत्तरमासवर्षादित्वस्येत्र सकललोकप्रसिद्धिषयत्वात्तिद्व-रोधेन साम्वत्सरिकप्रकरण् एव दृषितम् ।।

तेनाद्यमृतिर्थि गृहीत्वैव त्रिंशत्तिध्यात्मको मासः प्रथमादिः। तत्र प्रथमादिमासिकानि मासे भवं मासिकमिति व्युत्पत्याः प्रथमादिमासाद्यमृतिरिधेषु वा भवन्तु मासेऽतीते भवं मासिकमिति व्युत्पत्त्या वा द्वितीयादिमासाद्यमृतिरिधेषु। तेषां मृताहाधिकरण-कत्वात्।

उनानि तु तत्तन्मासान्त्यतिथावेवोत्तरमासाद्यमृताहात्पूर्वेद्युन् रेकाह्नयूनतापक्षे । तदानीमेष तथात्वात् । अन्त्यतिथ्यन्त्यक्षणे हि मासपूर्तिः । निमन्त्रणक्षपश्चाद्धारम्भकाले तत्प्रयोगकाले चैकाह्नयून-तैव । उपान्त्यतिथौ तु तत्काले द्वघह्नयूनता । तेन यदेकतिथ्यभाष-प्रयुक्ता मासस्यैकाद्वन्यूनता तस्यां तिथावित्येकाह्नयून इत्यस्यार्थः । यक्तिथित्रयाभावप्रयुक्ता त्र्यह्नयूनता तन्मध्ये प्रथमतिथाविति तिभि न्यून इत्यस्य । हेमाद्रौ परिशिष्टवचनद्वयं जात्कर्ण्यवचनत्वेन पठितम् । कालाद्रशमदनरत्वादिषु जात्कर्ण्यवचनमेवं पठितम् ।

"द्वादश प्रतिमास्यानि आद्यवाग्मासिके तथा। त्रैपक्षिकाब्दिके चेति आद्यान्येतानि वोडश"॥

इत्येतावदेव। अत्राद्यषाणमासिकाब्दिकशब्दा ऊनमासिकोन-षाणमासिकोनाब्दिकपराः। द्वादशानामपि मासिकानां पृथग्प्रहस्मा-दिति च व्याख्यातम्। तत्र त्रेपक्षिकम्— "स्तकान्ते गृहे श्राद्धमेकोहिष्टं प्रचक्षते। द्वादशेऽहनि मासे च त्रिपक्षे च ततः परम्"॥

इति ब्रह्मपुराणात्, "त्रैपक्षिकं भवेद वृत्ते त्रिपक्षे तदनन्तरम्" इति भविष्यत्पुराणाच्चावगम्यते। त्रिपक्ष इत्यधिकरणसप्तम्यनुरोधादवृत्तें प्रवृत्ते इति कैश्चिद्ववाख्यातम्। कैश्चिदेतदनुरोधेन तत्रैवातीत इति शेषः इतः। तद्रोजने प्रायश्चित्तविधानादिष त्रैपक्षिकं श्राद्धं गम्यते।

### तथा च शङ्कः—

"चान्द्रायणं नवश्राद्धे पराको मासिकै स्मृतः। पक्षत्रयेऽतिकृच्छः स्यात् षरामासे कृच्छ एव हि॥ श्राब्दिके पादकुच्छः स्यादेकाहः पुनराब्दिकः" इति।

श्राब्दिके न्यूनाब्दिके। ऊनाद्यमासिकं द्वयहित्रभागोनपक्षी च त्रिष्वपि मासेषु श्लोकगौतमगालववचनयोः कालादर्शाद्युदाहृतयो-रवगम्यते।

"पकि ब्रिजिदिनैरूनै स्त्रिभागेनोन एव वा। श्राद्धान्यूनाब्दिकादीनि कुर्यादित्याह गौतमः"॥ इति। "त्रिभिर्वा दिवसैरूने द्वाभ्यामेकेन वा तथा। श्राद्यादिषु च मासेषु कुर्यादूनाब्दिकादिकम्॥ इति च।

उने उनते। श्रादिशब्दाभ्यां षष्ठद्वादशमासयोक्तषाएमासिकोनाद्यमासिकयोश्च ग्रहणम्। उनाद्यमासिकस्य द्वादशाहोऽपि काल
उक्तो गोभिलेन—"मरणादृद्वादशाहे स्यान्मास्यूने वोनमासिकम्"
इति। इदमेव चोनमासिकं द्वादशाहपक्षमेवाश्चित्य द्वादशेऽहिन मासे
चेति ब्रह्मपुराणवचने एकादशाहश्चाद्यमभिधाय "द्वितीयेऽहि
पुनस्तद्वदेकोहिष्टं समाचरेत्" इति मत्स्यपुराणवचने च विहितं
द्वाद्यम्। द्वादशमासिकानां च "मृतेऽहिन तु कर्त्तव्यं प्रतिमासं तु

बत्सरम्" इति वचनान्धृतिवध्यधिकरणकानां मासेऽतीते भवमितिः खुत्पत्तावेवाद्यमृताहावधिकोत्तरमृतिविधिपयन्तमासाश्रयणेन वा द्वितीयश्रमृतितत्तन्मासीयमृतिवध्यधिकरणकत्वात्प्रथममाससम्बन्धि— सर्वाद्यमृतितथौ मासिकं प्राप्तोत्येव न यथा "वत्सरान्ते मृताहिन"इत्यु-त्पन्नं वार्षिकश्राद्धम् । किन्त्वाद्यमासिकं द्वितीयमृतितथौ द्वितीयं तृतीयमृतितिथावित्यादिक्रमेण द्वादशमासिकं प्रथमाब्दिकतिथौ । श्राद्यश्राद्धं त्वेकादशेऽहि कियमाणं मासिकाद्धिश्रमेवेति प्राच्यप्रनथेषु स्पष्टमेवोक्तम् । मिताक्षरादिष्विप विशेषानिभधानान्मासिकंष्वाद्य-श्राद्यस्य चान्यथा व्याख्यानाद्देवमेवः प्रतीयते ।

परमार्थतस्तु लोकप्रसिद्धयनुगुण श्राचमृतिविधः गृहीत्वैक त्रिशक्तिच्यात्मकश्चान्द्रो मास्मे न तु तस्या श्रवधित्वमात्रमुक्तरमृत-तिथिमसिघटिकेति। मासे भवं मासिकमित्येव च मासिकाद्यमासि-कादिशब्दब्युत्पक्तिः। समुदायान्तर्गतयत्किञ्चिष्ठिष्यधिकरणकत्वेऽपिः च मासिकत्वं भवत्येव ज्योतिष्टोमस्येच चस्नन्तकालत्वं श्राद्धस्येवा-परपक्षिकत्वम्। तत्र प्रथमातिकमकारणाभावात्, "मृताहिन तुः कर्त्तव्यम्" द्रत्यादिवचनाद्य तन्मासाद्यभूतायां मृततिथावेवाद्यादि-मासिकानि कर्त्तव्यानि।

तेन सर्वाद्यमृतितथावेवाद्यनवश्रास्वत्कर्तव्यत्वेन प्राप्तं प्रथममासिकमेकादशे, श्राशौचोत्तरिदने वोत्रुष्यते याद्यवल्यवचने—
"श्राद्यमेकादशेहिन" इति । युक्तं चैतत् । मासिकानां पूर्वविहितत्वात् ।
यद्यपि च साम्वत्सिरिकमप्येतत्पूर्वं विद्वितम्—"प्रतिसम्वत्सरं चैवम्"
इति । सम्वत्सरोऽपि च मासवत्पूर्वमृतितिथिमेव गृहीत्वा । तथापि
तस्य वचनान्तरेषु सम्वत्सरान्त एवोत्पन्नस्य सर्वाद्यमृतियौ प्राप्तिरेव
नास्तीति तदुत्कर्षपरत्वेनापि "श्राद्यमेकादशेऽहिन" इत्यस्य व्याख्यानमयुक्तमित्युक्तं साम्वत्सरिकप्रकर्णे। एवं च "प्रथममासिकोनमासिकद्वितीयमासिकत्रैपिधकतृतीयमासिकचतुर्थपञ्चमपाएमासिकोन-

षाएमासिकसप्तमाष्ट्रमनवमदशमैकादशद्वादशमासिकोनाब्दिकानि षो-डशश्चाद्वानि क्रमेण दद्यात् 'इति हेमाद्रयुद्गहृतस्त्रवोधितः श्चाद्धकमोन ऽप्युपपद्यते। श्रन्यथोनानां कत्तनमासिकोत्तरत्वं त्रैपक्षिकस्य च द्विती-योत्तरत्वं न स्यात्।

यत्तु "ततो द्वादशिमांसैः श्राद्धादश संख्यया" इतिवचनाः नमासान्तभवत्वं मासिकानाः प्रतीयते । श्रथमस्याप्येकादशाहिकोत्तर- श्रुतीतेः।

तव्याप।ततः। मदनरत्नादिषु तावत् "तथा द्वादशिमासैः"इत्येवं-पाठो लिखितः। पूर्वपाठेऽण्येकावशाहानां तदुत्तरत्वाद्भृष्ट्रा तदुपपत्तिः। विश्वादशेंऽप्याद्यमृततिथिकालीनत्वमेव "मासिकानामाद्यं चैकादशें" इति स्पष्टमुक्तम्।

"मासेषूक्तं यदेकादशसु मृतदिनेष्वाद्यमेकादशाहे। न्यूनाव्दे यत्तद्कें यदिष तक्षणं द्वादशाहे त्रिप्रक्षे" इति॥

कालादर्शस्मृत्यर्थसारादिष्वण्येवमेव। अत एव च षोडशश्राद्धपक्षेषु बहुष् केष्वण्ययमेव पक्षो बहुभियुक्तादृतत्वात्संप्रतिशिष्टेराद्वियते। युक्त-ध्वायम्। तथाहि परिशिष्टोकः सिपएडीकरणान्तर्भावेन षोडशश्राद्ध-पक्षः "श्राद्धानि षोडशापाद्य विद्धीत सिपएडताम्" इति वचनेन श्रूलपाएयादिभिरपि लिखितेन विरुद्धः। ब्रह्मपुराणभविष्यत्पुरुष्णोक्त-

"नवश्राद्धादिश्राद्धानि न कुतानि तु यस्य वै। नाधिकारी भवेत्तत्र मास्वारामासिकाब्दिके"।

इति वचनात् षोडशभादाधिकारसिद्धधर्धानां नवभादानाम-स्थिसञ्जयनाङ्गभादस्य च षोडशभादान्तर्भावस्यासमञ्जसत्वादस- यंतु "श्रालब्ध्वा तु नवश्राद्धं प्रेतत्वाक्ष विमुख्यते" इति प्रेतत्व-निर्वत्तकत्वं वृद्धविष्ठिम नवश्राद्धानामुक्तं तद्पि साक्षात्वितत्वनिष-र्चक्रपोडशश्राद्धाधिकारसम्पादकद्वारकमेष ।

श्चत एव ज्याज्ञवात्—

'देयानि वेशमशुद्धधर्धं नवश्राद्धानि यततः॥ स्ततः प्रेतविशुद्धधं स्ताहनि तु वत्सरम्"॥ इति।

मृताहनीति मासिकप्रहणं षोडशानामप्युपलसणम्। वेशमशुद्धधर्थता च नागरखण्डोकनवसंख्यश्राद्धपक्षे लिङ्गसमवायेन । तत्र
मृत्युस्थाने श्राद्धविधानात् । एवं सत्यंकादशाहे श्राद्धत्रयं नवश्राद्धमाद्यमासिकं महैकोद्दिष्टं चेति । तत्र महैकोद्दिष्टं ब्राह्मणालामेऽग्नौ
कर्त्तव्यम् । तत्करणप्रकारश्च तथैकैकरुद्धपप्रेतोद्देश्यकान्येकादश,
मिलितैकादशरुद्धपप्रेतोद्देश्यकमेकं वा, तथैकैकवसुद्धपप्रेतोद्देश्यकान्यष्टी मिलिताष्ट्रवसुद्धपप्रेतोद्देश्यकमेकं वकोद्दिष्टमित्याद्यपुनातनग्रन्थेषु दृश्यमानम्प प्रामाणिकमुलादर्शनादुपेक्षितम् ।

इत्युक्तानि नवमिश्राणि षोडशश्राद्धानि।

# नवनविमश्रश्राद्धयोः प्रासिक्षिववेचनम्।

तन्मध्ये त्रैपश्चिकपर्यन्तान्याहिताग्नेर्दाहित्नादारभ्यैकादशाहादिषु भवन्ति। त्रनाहिताग्नेस्त्वेकाग्नेर्निरग्नेर्वा मरणादिनादारम्य। तदुः ध्वनि त्सयोरिप मरणदिनादेख। तथा छन्दोगर्परिशिष्टे—

'श्राद्धमिन्नमतः कार्यं दाहादेकादशेऽहनि। भुवाणि नु प्रकृवीत प्रमीताहिन सर्वदा"॥ इति। अन्निमत इति बहुन्निक एव गृह्यते।

"मरणादेव कर्तव्यं संयोगो यस्य नाग्निभः। दाहादूर्धमशौचं स्थाद्यस्य घैतानिको विधिः"॥ दति शङ्ख्वचनैकवाक्यत्वात्। श्रत एवैकादशग्रहणं नवश्राद्धादी-नामप्युपलक्षणम्। ध्रुवपदेन च त्रैपक्षिकादृष्वानि गृह्यन्ते।

"अध्वं त्रिपक्षाद्यच्छा द्वं सृताहन्येव तद्भवेत्। अधस्तु कारयेद्दाद्दादिताग्नेद्विजन्मनः"॥

इति जात्कर्यवचनात्। एतः नि च षोडशश्राद्धानि स्वस्वकाले कर्त्तव्यानीति मुख्यः कल्पः। श्रमुकल्पमाह मरीचिः—

"मुख्यश्राद्धं मासि मासि श्रापर्याप्तावृतुं श्रति । द्वादशाहेन वा कुर्यादेकाहे द्वादशाथवा" ॥ इति ।

श्रपर्याप्ती प्रतिमासं श्राद्धकरणासामर्थ्ये ऋतुमुख्यस्य चान्द्रस्य सौरस्य वा ऋतोरत्रासंभवात्पूर्वमृततिथिमारभ्योत्तरमृततिथ्यवधिक-वित्रशत्तिथिसमुदायात्मकमासद्धयं प्रत्येकैकं मृताहमतिकम्य तदुत्तर-मृताहेऽतिकान्ते आप्तकालं च श्राद्धद्वयं कर्त्तव्यम्। कचित्त्रयपि। तत्रैकादशाहे आद्यं निर्वत्यौनमासिकं च स्वकाले द्वितीयमासिकं त्रैपक्षिकं च सह तृतीयमासिकेन, चतुर्थं सह पञ्चमेन, षष्टमूनषा-रामासिकं च सप्तमेन, श्रष्टमं बवमेन, दशममेकादशेन, द्वादशं चोना-ब्दिकेन सह, तत्तत्काल इति कमः। पूर्वमप्युक्तम्—''नविमिश्रं तु षड्तून्" इति । आशौचोत्तरदिनमारभ्यानवच्छेदेन द्वादशभिदिंनैरप-बुक्तानि वा षोडशकर्तव्यानि। 'श्रपवर्गे तृतीया" इति स्मरणात्। तंत्राप्येकादशाहे श्राद्यम्, तदुत्तरदिने ऊनाद्यं द्वितीयं च, तदुत्तरदिने-त्रैपिक्षिकं तृतीयं च, तदुत्तरिदनेषु चतुर्थपञ्चमषष्ठानि, तदुत्तरिदने ऊनषाएमासिकं सप्तमं च, तत्तवुत्तरदिनेष्वष्टमनवमदशमैकादशानि, तदुत्तरितने द्वादशमूनाब्दिकं चेति द्वादशभिदिनैः षोडशश्चाद्वानि निर्वर्त्य तदुत्तरिने सिपएडीकर्णं कार्यम्। अथवैकास्मिन्नेवाहि द्वादशे एकादशे एव वा द्वादशापि। मध्यवर्त्तीन्यूनमासिकादीन्यपि द्वादशप्रहणेनैव गृह्यन्ते । द्वादशप्रहणं चैकादशाहरूपैकाहाभिप्रायेण।

द्वादशाहरूपे तस्मिन्नाद्यग्यान्येकादशैव। तस्यैकादशाहे स्वतःवात्। एवं वृद्धिपूर्वदिनादौ यदा सिप्गडीकरणार्थे कियन्ते तदा यावन्ति स्वकालकृताविशिष्टानि तावन्त्येव द्रष्टव्यानि। इदं पक्षद्वयं सिप्गडी-करणापकर्षनिमित्तं तज्ञात्रे विवेश्यते। तदभावे तु प्रतिमासं प्रत्यृतु वा। तथैकादशाहादारभ्य सम्वत्सरपर्यन्तं प्रतिदिनमेकस्मै ब्राह्मणाय भोजनपर्याप्तकसहित उद्कुम्भो देयः। तथा च पद्मपुराणे—

"उदकुम्भश्च दातब्यो भक्ष्यभोज्यसमन्वतः। यावद्वर्षं नरश्चेष्ठ सतिलोदकपूर्वकम्"॥ इति।

हेमाद्रघुदाहतस्मृतिसमुचयेऽपि—

"एकादशाहातप्रभृति घटस्तोयात्रसंयुतः। दिने दिने प्रदातव्यो यावत्स्याद्वत्सरः सुतैः"॥ इति।

श्रत्र पिएडदानमपि पाक्षिकमुक्तं पारस्करेण "श्रहरहरक्षमस्मैं ब्राह्मण।योदकुम्भं च दद्यात्पिएडमप्येके निपृण्यन्ति" इति। श्रस्मै प्रेताय प्रेतोद्दशेनेत्यर्थः।

#### हारीतेनापि-

"मृते पितिर वे पुत्रः पिएडं मेध्यं समावपेत्। अन्नं कुम्भं च विप्राय प्रेतिनिर्देशधर्मतः"॥ इति।

भेतिनिर्देशधर्मत इति प्रेतशब्देन प्रेतोहेशरूपेण धर्मेणेत्यर्थः। पत्र वर्षान्तसपिग्डीकरणपक्षे। स्रत एव वचनम्—

"प्रेतलोके तु वस्तिन् णां वर्षे प्रकीतिता। श्चन्ष्णे प्रत्यहं तत्र यतो हि भृगुनन्दन॥ तदर्थमिह दातव्यं जलाश्चमभिवतस्तरम्"॥ इति। यदा तु द्वादशाहादौ सिपएडीकरणं कृतं तदा "श्रस्मै" इत्येकवचनस्य विविक्षितत्वाहेकस्यैवोहेशेऽपि नात्र प्रेतशब्देनोहेशः। श्रुमासिकवत्। सिपएडीकरणापकर्षेऽपि च षोडशश्राद्वापकर्षः। "श्राद्वानि षोडशादत्त्वा न तु कुर्यात्सिपएडताम्" इतिबद्धचना-भावात्। प्रत्युतानपकर्षमेवाह याशवल्क्यः—

"श्रवीक्सिपिराडीकरणीं यस्य सम्बन्सराद्भवेत्। तस्याप्यश्रं सोदकुम्भं द्धात्संवत्सरं द्विजः"॥ इति।

पतद्वशादेव संपिएडनोत्तरं पूर्वप्रयोजनासंभवेऽपि प्रयोजनानन्तरं कल्प्यम्। गोभिलोयश्चाद्धकल्पभाष्ये स्वपकर्षकं स्कन्दपुराणवचनं लिखितम्—

"श्रम्नं चैव स्वशक्तया तु संख्यां कृत्वाब्दिकस्य तु। दातव्यं ब्राह्मणेभ्यस्तु यद्वा तिज्ञिष्क्रयं च यत्॥ श्रापि श्राद्धशतेदं से स्दकुम्भं विना नराः। दरिद्वा दुः खिनस्तात भ्रमन्ति च भवाणंवे॥ ततोऽपकुष्य दातव्यं भेतस्याप्युदकुम्भकम्"॥ इति।

तद्यद्यपि समूलं तथापि न सापग्डीकरणानिमित्तापकर्षविधा-यकम्। याश्चव्यन्वचनिवरोधात्। किन्तु यदा क्रदापि सापग्डीकरणो प्रत्यहं सोदकुम्भान्नदानाशकेनैकस्मिन्नेच दिने ग्रामेन निष्क्रयेणापि चापकृष्यापि ताचत्तकर्त्तव्यमिन्येचं व्याख्येयम्। श्रत्र च क्वचिदुद्-कुम्भस्यान्नसाहित्यं यद्यपि श्रुतं तथापि गुणप्रधानभावाविवक्षयान्नं चोदकुम्भश्च देय इत्येतावन्मानं विविधितमित्येष उदकुम्भ इद्मन्न-मिति पृथगेच त्यागः कर्त्तव्यः।

अयं च सोवकुम्भान्नत्यागः श्राद्धरूप एव प्रेतोहेशेनान्नस्य हास्थानीयस्य वा द्रव्यस्य श्रद्धया त्यागः श्राद्धमिति मिताक्षरोक्तस्य, ब्राह्मण्डवीकारपर्यन्तः पितृनुहिश्य द्रव्यत्यागः श्राद्धमिति कल्पत-रूकस्य, संबोधनपदोपनीतान् पित्रादींश्चतुर्थ्यन्तपदेनोहिश्य हवि-श्राद्धमिति शूलपार्युक्तस्य वा, श्राद्धलक्षण्स्यात्रापि स्त्यागः सस्त्रात्। यदाप्याद्यन्त्ययोः पिएडपितृपश्चिष्टेषेष्टिसोमयागगतपिएड-दानेषु पूर्वयोश्च पित्राद्यहेश्यकभारतादिप्रसिद्धहिरएयादिदानेषु चातिव्यापकत्वात्संन्यासाद्यङ्गभूतदैवार्षादिश्राद्धेषु चाव्यापकत्वान्म-यान्यत्र प्रपश्चितं मन्त्रत्ववद्भियुक्तश्राद्धप्रसिद्धिवषयत्वं श्राद्धलक्षण्-मङ्गीकियते तदापि हारीतपारस्करादिभिः श्राद्धश्रकरणपाठेन तत्श्रसि-द्ध्यवगमाच्छाद्धत्वमस्यापि भवत्येव। सत्यपि चश्राद्धत्वे पिग्ड-दानस्य वचनादेव पाक्षिकत्वेऽप्यन्येऽर्ध्यदानाद्यः श्राद्धधर्मा अत्र न भवन्ति। अस्यापि सम्बत्सरं याबदहरहः क्रियमाण्त्वेन नित्यत्वात्। "अहन्यहनि' यच्छाद्धं तिन्नित्यमभिधीयते" इति भविष्यत्पुराणात्, नित्यश्राद्धे च ''नित्यश्राद्धमदैवं स्याद्ध्यंपिएडविवर्जितम्" इति वृह-स्पतिवचनात्, "नित्यं तावत्प्रवक्ष्यामि अध्यावि। हनवर्जितम्" इति मत्स्यपुराणाचः श्राद्धधर्मनिषेधावगतेरिति शूलपाणिः।

तद्युक्तम्। श्रह्नयहिन यचोदितं तिन्तित्यमित्यभिधाने 'कुर्या-दहरहः श्राद्धम्"इति तादृशस्त्रोदनाचोदितस्यैवावधिविशेषानुपा-दानाच। जीवतो नियोज्यत्वासंभवेन जीवनावधिकः सकलाहव्यापिनः एव प्रतीतेः। श्रस्य च तादृशत्वाभावात्। श्रन्यथा—

"अश्वयुक्कष्णपक्षे तु श्राद्धं कुर्याद्दिने दिने।

कार्त्तिकं सकलं वापि"इत्यादिविहितश्राद्धानामपि नित्यश्राद्धः त्वप्रसङ्गात्।

निर्णयामृते तु—

"अदैवे पार्वग्रधाद्धं सोदकुम्भमधर्मकम्। कुर्यात्प्रत्याब्दिकाच्छाद्धात्संकलपविधिनान्बहम्"॥

इति गौतमवचनमध्यावाहनादिश्राद्धीयधर्मनिवर्तकमुदाहतम्। सिपएडीकरणात्पूर्वं चैतित्कयमाणमेकोद्दिष्टविधिना तदूर्ध्वं पार्वण-विधिनेति चोक्तम्। पितृब्यैरप्येवमेव। श्रधर्मकं कर्तृभोकृनियम-रिहतम्। श्राप्रत्याब्दिकात्। यदा पार्वणं तदाऽदैविमत्यर्थः। संकल्प-विधिश्च—

"सांकरणं तु यदा कुर्यान्न कुर्यात्पात्रपूरणम्। नावाहनामौ करणेन पिएडान्विकरन्न च" इत्यादिः।

भया त्च्यते। कृत्स्वविधानत्वात्प्रायश्चित्ताङ्गविष्णुश्राद्धवत्त्र श्चाद्धधर्मानतिदेशः। या हि किया विधीयते सा किया यैविना न निष्ण्यते तत्साधनसामस्त्यं कृत्स्वविधानत्वम्। श्चत्र च पात्रस्वीकार-पर्यन्तो यागविशेषो ददातिना विधीयते। तत्र च त्याज्यं देवताविशेषः पात्रविशेषश्चापेक्षितः। तच्च सर्वमत्रोक्तमेव। "नामगोत्रे पितृणां तु प्रापके हव्यकव्ययोः" इत्यादिभिः सामान्यतः पित्र्यकर्माङ्कृत्वेनोक्तानि नामगोत्रविशिष्टोहेशप्राचीनाचीतित्वदक्षिणामुखत्वानि। दानकपत्वाच्च दानसामान्याङ्गभृता गन्धमाल्यादिभिः पात्रपृजेत्यंतावत्परं भवति। पक एव च समनन्तरमृत उद्देश्यः सिप्गृडोकर्णाद्ध्वंमिषि। "तस्याप्यत्र सोदकुम्भं दद्याद्वर्षं द्विजन्मनः" इति तस्यापीत्येकचचनात्, "पिग्रहमप्येकं निपृणन्ति"इत्येकपिग्रहोपदेशाच्च "यः स्विग्रहीकृतम्" इत्यस्यापवादात्। चचनं त्वनाश्वसनीयम्। श्चनन्वतार्थत्वात्प्रसिद्धन्यस्यापवादात्। वचनं त्वनाश्वसनीयम्। श्चनन्वतार्थत्वात्प्रसिद्धन्यौतमीये श्लोकक्षपत्वेनासंभावितत्वात्। श्लोकगौतमस्यापि केश्चिन्द्विखनेऽप्यत्रान्यसम्वादाभावात्।

एवं नवानि नवमिश्राणि चैकोहिष्टानि दर्शितानि

# एको हिए आहे पुराणश्राहकाल विवेचनम्।

पुराणानि तु पाक्षिकाब्दिकतीर्थमहालयादिखाद्धगतानि। एषु च सर्वेष्वप्येकोहिष्टेष्वितिकर्तव्यताकाङ्क्षया "अदैवम्"इत्यादिकिञ्चि-त्पार्वणधर्मपर्युदासदर्शनाच पार्वणधर्मातिदेशेः सति तत्र विशेषाः विहिताः।

#### यथा याज्ञवल्काः--

"एकोहिएं देवहीं नमेका ह्यें कपवित्रकम्। श्रावहनाश्रो करणरहितं हापसन्यवत्॥ उपतिष्ठतामक्षय्यस्थाने विप्रविसर्जने। श्राभिरम्यतामिति वदेदब्र्युस्तेऽभिरताः सम ह'॥ इति।

कात्यायनोऽपि—"एकोऽर्घ एकं विश्वमेकः पिएडो नावाहनं नामो करणं नात्र विश्वदेवाः स्वदितमिति तृप्तिप्रश्नः सुस्वदित्रियत्य- नुज्ञावचनमुपतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थाने श्रमिरस्यतामिति विसर्गे श्रमिरदाः सम इत्यपरे" इति ।

श्रत्र चार्घ्यपिएडेकत्वश्रवणं न्यायप्राप्तानुवाद एव देवतैक्यादेव सिद्धेः। यद्यपि त्वेकत्वश्रवणमपि तथेति केचित्। तथा हि "पवित्रा-न्तिहितेष्वप श्रासिच्य" इत्युक्तत्वात्पात्रद्वारा श्रद्योदकसंस्कारकं पवि-त्रम्। तच "श्रस्त्री कुशं कुशो दर्भः पवित्रम्" इति कुशसामान्यपर्या-यत्वे सत्यपि नात्र तन्मात्रम्। किन्तु—

"आनन्तगभिणं साम्रं कौथं दिदलमेव च। प्रादेशमात्रं विश्वेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्"॥

इति स्वरूपविशेषेण पधित्रसंशब्दनवत्कर्माङ्गत्वेन च परिमाधितं कुशदलविशेषद्वयात्मकम् । वाक्येन हामप्रकरणपाठवाधात्। तश्च दलद्वयात्मकमेव न तु दलद्वयोपेतकुशद्वयात्मकमिति साधितं मयाश्व-लायनसूत्रविवर्णे। तत्र प्रकृतौ पितृपार्वणे पात्रवये पवित्रत्रयसद्धा-वेऽप्यवार्घ्यपात्रैक्यादेकमेव पवित्रं सव्वति। द्वयोर्थलोपेन बाधात्।

यत्तु श्रूलपाणिना—"एककरणसाध्ये एको दिष्टापूर्वे प्राकृतेककर्म-धर्माणामेयापेक्षणात्मित्यागाङ्गस्येकस्येव पवित्रस्यात्रातिदेशः पिता-महप्रियामहयागाङ्गयोस्तु पवित्रयोगितदेश एव नः दृत्युक्तम्। तद्भयासक्रपत्वाज्ञानात्मितृपितामहप्रियामहयागानां शास्त्रीयभेद-ग्रान्त्या। पवित्रषट्कस्योत्सिर्गिकातिदेशाभिधानं च तदीयं भातामहा-दियागानां पितामहयागतुल्यत्वभ्रान्त्याः। तेनाभ्यस्तैककरणभूतिपतृ-पार्वणधर्मान्तर्गतानां त्रयाणां पवित्राणां संभावितातिदेशानां मध्ये द्रयोद्घरिलोपाद्घाध इत्येव वक्तव्यम्। तेनैकं पवित्रभित्यण्यनुवादः एवति।

तद्युक्तम्। दलैक्यस्यावासेस्तिद्विधायकत्वात्। पवित्रशब्दो हि

'श्रथ पवित्रे करोति"इति वाजसनेथिव्राह्मणे श्रथंवदासाद्यपवित्रे कृत्वा

श्रत एव "बहिषः प्रादेशमात्रे पवित्रे कुरुते, पवित्राभ्यामाज्यस्योत्पवनम्" इत्यादिषु पारस्करगोभिलाश्वलायनादिस्त्रेषु "पवित्रेस्थौ वैष्णव्यौ" इति मन्त्रे च द्विचचनान्तः प्रयुज्यमान पक्षेकदलवचन एव गम्यते। तेन परिशिष्टगतमेकवचनं समुदायाभिष्रायं राजस्यवत्। न तु तद्वशाद्दलद्वयसमुदाय एव तस्य वाच्यः। श्रुत्यादिषु बहुषु लक्षणाप्रसङ्गात्। एतेन परिशिष्टवचनाद्दलद्वयव्यासक्तमेव पवित्रत्वं द्विचचनान्त एव तु विधिगते मन्त्रगते च पवित्रशब्देंऽव्यवभूतदललक्षणेति शूलपाण्युक्तिनिरस्ता।

न च होमाङ्गपवित्रादेकैकदलरूपाद्धिश्रमेवेदं सांकेतिकं दल्लह्य-रूपं पवित्रं तस्यैव प्रसङ्गेनान्यत्रापि विनियोगसंभवेन भेदे प्रमाणा-मावात्। ततश्च यद्यपि द्वित्वविशिष्टस्यैव दलरूपस्य पवित्रस्योत्पन्न-स्वात्परिभाषारूपपरिशिष्टवचनाच पार्वणेऽपि पवित्रशब्दातप्रतिपात्रं चलद्वयरूपं पवित्रं गृह्यते। तथाप्येकोहिष्ट एकस्मिन् पात्रे द्वे दले आभुयातां स त्वेकं तद्विधानार्थमेकं पवित्रमिति।

यस्तुतस्तु सामान्यतः पित्रेऽयुग्मसंख्याविधानात्, "तिस्नस्तिस्नः शलाकास्तु पितृपात्रेषु पार्वणे" इति चतुर्विंशतिमताच पार्वणे प्रतिपात्रमेकेकदलात्मकानि त्रीणि त्रीणि पवित्राणि। मन्त्रस्तु तत्रापि द्विचचनान्त एव भवति। प्रकृतावेव "अथापि त्रीणि स्युः" इति त्रयाणां पवित्राणां श्रुतौ विधानात्। तत्रापि च 'कुशौ छिनत्ति पवित्रेस्थौ" इति "त्रीन्वा" इति कात्यायनेन मन्त्रस्य विनियोगात्। गुणभूतवचनानुरोधेन समवेतार्थप्रातिपदिके संकोचादेः पाशमन्त्रव-दन्याय्यत्वाच। प्रकृतौ चोहाभाव।त्। तद्वदेव पार्वणेऽप्युपपत्तेः। तथा च दलत्रयप्राप्ताचेकदलविधिरेकोद्दिष्टे।

तथा च चतुर्विंशतिमतम्—"एको हिष्टे शलाकैका निधायोदक-माहरेत्" इति।

हेमाद्रिणापि"पकं पवित्रमेकशिखं पवित्रम्"इति च्याख्यातम्।

विष्णुरिष—"अथाशौचन्यपगमे सुस्तातः सुप्रक्षालितपाणिपाद आचान्तस्त्वेवंविधान् ब्राह्मणान्यथाशक्त्युदङ्मुखान् गन्धमान्यवस्त्रा-लङ्कारादिभिः पूजितान् भोजयेदेकवन्मन्त्रान् हेतैकोदिष्ट उिन्छिष्टसंनि-धावेकमेव तन्नामगोत्राभ्यां पिण्डं निर्वपेत्, मुक्तवत्सु ब्राह्मणेषु दक्षिणयाभिपूजितेषु प्रेतनामगोत्राभ्यां दत्ताक्ष्य्योदकेषु चतुरङ्गुल-पृथ्वीस्तावदन्तरास्तावदधःखाता वितस्त्यायतास्तिस्तः कर्षः कुर्यात् । कष्णां समीपे चाग्नित्रयमुपसमाधाय परिस्तीर्य तत्रैकैकिस्मिन्ना-द्वातत्रयं ज्ञहुयात्सोमाय पितृमते स्वधा नमः, अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः, यमायाङ्गिरस्वते स्वधा नमः, स्थानत्रये च प्राग्वत्पिण्ड-निर्वपणं च कुर्यात् । ततो दिधचृतमांसैः कष् त्रयं पूरियत्वा एतत्त इति जपेत्। एवं मृताहे प्रतिमासे कुर्यात्" इति । श्रव च "एकवन्मजानूहेत" इति बहुवचनान्तिपितृपदोपेतेषु

मन्त्रेष्वेकवचनां होम उक्तः स न प्रकृतेकादशाहिकैकोहिए।भिप्रायः।

नाप्यंवं मृताह इत्युक्तसिपएडीकरणपूर्वभाविमासिकैकोहिए।भि
प्रायः। तदानीमवस्थाविशेपकपितृत्वालाभेन तद्वाचिपितृपदोपेतानां

मन्त्राणां नेष्वप्रवृत्तेः। श्रत एव प्रेतश्राद्धेषु पितृशब्दनिषेधद्वारा

तद्युक्तभन्त्रनिषेधं। वक्ष्यमाणो न्यायप्राप्तानुवाद एव।

न च जनकपुरुपबचन एव मन्त्रगतः पिनृशब्दोऽस्तीति वाच्यम्। तथा स्ति बहुबचनान्वयार्थे पितामहप्रपितामहलक्षणापत्तेः। सस्याध्वैकेनैव पितृत्वेन सर्वेषु मुख्यत्वोपपत्तावन्याय्यत्वात्। स्रत एव मानृश्राद्धे पितृप्रातिपदिकस्यानृह उक्तोऽन्वप्रक्ये वृत्तिकारा-दिभिः। यत्र तु जनकपुरुषवाचिबहुवचनान्तपितृशब्दोपेते शुन्धनमन्त्रे अन्यत्र चेथंजातीयके ऊहपसङ्गस्तस्यापि प्रेतश्राद्धेण्ववनेजनादिनिषे-धात्प्रेतशब्देनैवोद्देशविधानाच तेष्वप्रवृत्तिः।

तथा चोश्वलायनगृह्यपरिशिष्टे—

"प्रेतआइं पु सर्वेषु न स्वधा नाभिरम्यताम्। स्वस्त्यस्तु विख्जेदेवं सकत्प्रण्वविज्ञतम्॥ एकोहिएस्य विएडे तु श्रनुशब्दो न युज्यते। पितृशब्दं न युजीत पितृहा चोपजायते"॥ इति। "श्रनुदक्षमधूपं च गन्धमाल्यविवर्जितम्। नवश्राद्धममन्त्रं च पिएडोदकविवर्जितम्"॥ इति।

श्रनुदकमनर्घम्, पिएडोदकमवनेजनप्रत्यवनेजनरूपं तेन विवर्जि-तमिति हेमाद्रिणा व्याख्यातम्। हेमाद्रगृदाहतस्मृत्यन्तरेऽपि—

"आशियो दिगुणा दर्भा अपाशीः स्वस्तिवाचनम्। पितृशब्दश्च सम्बन्धः शर्भशब्दस्तथेव च॥ तेन साग्निकेन पिएडपितृयक्षार्थ दर्शश्राद्धार्थ वाशौंचापगमोत्तर-द्वादिनानन्तरत्रयोदशिदने मृताहाद्द्वादशाहे दर्शक्षे सृताहाविधकैं-कादशाहे वा द्विजातिना सिपएडनं कार्यम्। यद्यस्य प्रतिबन्धक-वशादेषु कालेषु तक्ष जातं तदा त्रिपक्षादिषु वश्यमारोषूत्तरकालेषुः तत्कर्त्तव्यम्। तदाह साग्निकं प्रकृत्य गौभितः—

"द्वादशाहादिकालेषु प्रमादादननुष्ठितम्। सपिएडीकरणं कुर्यात्कालेषु त्तरभाविषु"॥ इति।

इदं च चचनं प्रकरणात्सामध्यां साग्निककर्तृ विषयमेव। तस्येव दर्शकर्त्वयानुरोधेन द्वादशाहादयो मुख्याः काला इत्यनुकल्प-त्वेनोत्तरे विधातुं युज्यन्ते न तु निरम्निकस्य। तस्य हि वर्णान्त एवा मुख्यः, पूर्वे एव त्वशक्तिवृद्धयाद्यनुरोधोपाधिका अनुकल्पा इति। निरम्निकेन त्वाहिताग्नेः प्रेतस्य सिपएडीकरणं, मृतितिध्यवधिकन्तृतीयपक्षे कर्त्तंव्यम्। तथा च सुमन्तः—

"प्रेतश्चेदाहिताग्निः स्यात्कर्तानग्निर्यदा भवेत्। सपिएडीकरणं तस्य कुर्यात्पक्षे तृतीयकें"॥ इति.। लघुहारीतोऽपि—

"अनिश्चरतु यदा वीर भवेत्कुर्यात्तदा गृही। प्रेतश्चेदशिमांस्तु स्यात्त्रिपक्षे वै सपिएडनम्" ॥ इति।

श्रत्र वाधिकरण्सप्तमीवशात्तृतीयः पक्षः सकतः सिपण्डीकरण्कालो न तु तत्पूर्त्यनन्तरामृतिधिसजातीया तिथिः । तस्यास्तद्वाद्य-त्वात् । पवं त्रिमासपण्मासादिष्वपि । प्रेतश्राद्धनिषिद्धतिथिनक्षत्रा-दिकं तु परिदृत्य तत्र तत्कार्यम् । श्रमुमाहिताग्निप्रेतविषयं कालं प्राच्या न लिखन्ति । पतस्य च कालस्य यथा साग्निककत्तृ निमित्तेन कालेनान्तरङ्गनिमित्तकत्वाद्वाध इति कर्त्तुरनिनकत्वं न्यायप्राप्तं विशेषणं तथा वश्यमाणेन वृद्ध्यपश्थितिनिमित्तकेनापि कालेन वाधो इष्ट्यः। उभयातिरशिकत्थे सम्वत्सरपृत्यंनन्तरमृत्तिथिर्मुख्यः

कालः।

ततुक्तं भविष्यतपुरागो—

सपिएडीकरणं कुर्याद्यजमानस्त्वनशिमान्। अनाहिताग्नेः प्रेतस्य पूर्णेऽब्दे भरतषंभ्र"॥ इति।

अत्र च पूर्णं इति पूर्तिक्षणविशिष्टस्याधिकरणत्वभतीतेः क्षणस्य चाधिकरणत्वसंभवादकारकविभक्तिवलीयस्त्वेन च "एस्य च भावेन भावलक्षणम्" इत्यनुशासनलम्यस्य पूर्णं सतीत्यर्थस्यानुचितत्वात्य-त्ययार्थप्रधानभूताधिकरणत्वानुरोधेन प्रातिपदिके पूर्तिस्तिथिलक्षणा यद्यपि न्यायात्प्राप्तोति तथाप्यत्र वचनवशात्पूर्णं सत्यनन्तरदिन इत्यवार्थः। तथा चोशनाः— 人的性

"पितुः सपिगडीकरणं वाषिके सृतिवासरे। आधानाद्यपसंप्रासावेतस्मागपि वत्सरात्"॥ इति।

### नागरखएडेऽपि—

"पितुः सपिगडीकरणं वत्सरादृष्यंतः स्थितम्। वृद्धिगगामिनी चेत्स्यात्तद्वार्यागपि कास्येत्"। इति।

शूलपाणिश्रभृतयोऽपि सम्बत्सरान्त्यमृताहे सिपएडीकरणं मन्यन्त पव। किन्तु "सम्बत्सरे तु विशेषम् , ततः सम्बत्सरे पूर्णे, समाप्ते सम्बत्सरे" इत्यादिष्वधिकरणत्व एव सप्तमी। पूर्णसमाप्त-शब्दाभ्यां च न सम्यक्समाप्तिविविधिता। अन्त्यकलाक्कपायां तस्यां भाकासंभवात्। किन्तु—

समपूर्ण तु ततो मासे विकडरोवं समापयेत्। सूदस्य दशकः विवडो मासे पूर्णेऽहि होसते'। इत्यादिवदीषत्समाप्तिस्तेन पूर्तिदिनलामः। अन्त्यमृताहोऽपि च सम्वत्सरान्तर्गत एव न तद्वाद्यः। आद्यमृताहस्यावधिमान्नत्वेन तस्येव षष्ठ्यधिकशतत्रयदिनात्मकसम्बत्सरप्रकत्वात्। अजहत्स्वा-र्धनक्षण्या सम्वत्सरपद्स्येव दिनाधिकसम्बत्सरपरत्वाद्या। "सम्ब-त्सरान्ते प्रताय" इति विष्णुवचनेऽपि "दशाहान्ते पुनः क्रिया" इति-वदन्तःश्व्यां न सभीपवचनः, किन्तु दशान्तः पट इतिवदन्तिमाचयव-वचनोऽन्त्यमृताहपर एदंति मन्यन्ते। तत्तु वार्षिकप्रकर्णे आद्य-मृताहं गृहीत्वेव सम्बत्सरव्यवस्थापनाद् "वत्सरादूर्ध्वतः" इति वचनविरोधाचायुक्तम्।

स्मृत्यर्थसारे शु-- "द्वितीयसम्वत्सराद्यमृताहपूर्वभाविनि प्रथम-वत्सरान्त्यदिने सपिएडीकरणं प्रतीयते। एवं हि तत्र श्राद्धकम उक्तः। एकादशाहमारभ्य द्वादशमासाद्यमृताहं यावद् द्वादशमासि-कान्तानि श्राद्धानि कृत्वा द्वादशमासोपान्त्यदिने ऊनाब्दिकं तदन्त्य-दिने सपिएडीकरणं तदुत्तरमृताहे प्रथमाब्दिकम्" इति।

### तद्पि-

"वासमासिकान्दिके शासे स्यातां पूर्वेद्युरेव ते। पितुः समिस्डीकरसं वार्षिके मृतिवासरे"॥

#### इत्याद्वचनविरुद्धम्।

तेन सम्वत्सर इत्यादिः सति सप्तम्येव। मृताह एव सपिराडी॰ करणम्। प्रथमसाम्बत्सरिकस्य तु तदा का गतिः—किंकर्तव्य-सुत नेति।

पृथ्वीचन्द्रोदयादिषु तावन्नं कत्तं व्यमित्युक्तम्। मुख्यकालस्य सिप्रडीकररोनावरुद्धत्वाच्छाद्धशेषभोजनरूपमुत्तराङ्गं विना सिप्रडी-करणप्रयोगस्यासमाप्तेगाणकालेऽपि तदसंभवात्। 'मलमासेऽपि

कर्तव्यमाब्दिकं प्रथमं द्विजैः" इत्यादि तु तद्जुष्ठानद्योतकं द्वादशा-हादिसपिएडीकरणपक्ष इति। यद्यपि च—

"एको हिएस्य शेषं तु ब्राह्मणेभ्यः समुत्स्जेत्। ततः स्वयं तु भुङ्गीत पुनर्मङ्गलभोजनम्"।

इति वृहस्पतिवचनेन प्रेतैकोहिएशेषभोजनं निषिद्धं तथापि पार्वणांशशेषभोजनमावश्यकम्। स्रत एव सपिगडीकरणे पार्वणैको-हिएांशयोः पाकभेदाचारः शिष्टानाम्। वृद्धिदिनसपिगडने त्वगत्या शेषभोजनं विनापि तत्समाप्तिः। श्रीदत्तवाचस्पत्यादयो मथिला अप्येवम्।

कदिदमयुक्तम्। विसर्जेनेव समाप्ते श्राद्धप्रयोगे पश्चाद्वागतोऽनियमेन प्राप्तस्य भोजनस्य नियमः श्राद्धरोषप्रतिपत्यथों वा कार्यापेक्षतत्साधनको वा तिद्दनरात्रिगतब्रह्मचर्यादिनियमवत्प्रयोगविद्धभूत
एव श्राद्धाङ्गम्। व्यवधानकारणाभावात्त्वव्यवधानमात्रं श्राद्धप्रधानेन
सह तस्य तत्र प्रतिसम्वत्सरकर्त्वयतया विहितेन सिपएडनवत्यां
द्वितीयसम्वत्सराद्यमृतियावप्यवश्यं प्राप्तेन वार्षिकश्चाद्धेनोत्कृष्टं
शेषभोजनं यदि तदुत्तरं श्राद्धद्याङ्कतया तन्त्रेण क्रियते न कापि
श्रातः। 'पूर्वकस्य मृतस्यादौ द्वितीयस्य ततः पुनः" इति वचनादेकस्मिन् दिने क्रमेण क्रियमाणेषु वार्षिकश्चाद्धेष्वव नित्यत्वाच्च
गौणकालेप्यनुष्ठानमदोषः।

वस्तुतस्तु पार्वणविधिना साम्वत्सिरिकानुष्ठानेन गौणकाल-प्राप्तिर्राप। तस्यापराह्मकालत्वात्सिपिएडीकरणस्य च मध्याह्मकाल-त्वात् तत्र होकोहिष्टांशेन मध्याह्ने पार्वणांशेन चापराह्ने प्राप्ते मुख्यत्वाहेकोहिष्टस्य तद्धर्मस्य मध्याह्मस्यैवानुप्रहो युक्तः। मुख्यत्वं च प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपितृप्राप्तिरूपफलमागिप्रेतदेवत्यत्वात्, पार्वणांश्यस्य तु तद्मावे संयोजनस्य कर्त्तुमशक्यत्वात्तदुपकारितयानुष्ठान्नात्। प्रथमानुष्ठेयत्वाच। प्रथमानुष्ठानं च 'श्रथ सिपएडीकरण्यम्, पात्रासम्मोऽवगाहश्च उल्मुहकोलेखनादिकम्।
तृप्तिप्रश्रश्च विकिरः शेषप्रश्चस्तथैव च॥
प्रदक्षिणा विसर्गश्च सीमान्तगमनं तथा।
श्रष्टादश पदार्थास्तु प्रेतश्चाद्धे विधर्जयेत्"॥ इति।

यद्यपि पवित्रद्वारा प्राप्तः पवित्रच्छेदनमन्त्रो द्विवचनान्तपवित्र-शब्दोपेत एकदलविधानादेकोहिष्टे एकवचनोहिष्यपः कथि श्विलभ्येत तथापि बहुवचनानुपपत्तिः। तस्मात्प्रसङ्गात्पुराणेकोहिष्टाभिप्रायोऽय-मृहविधिः।

श्रत एव सत्यप्येकोहिएप्रक्रमे पुनरत्रेकोहिएप्रहणम्—"एकवन्मन्त्रानूहेतेकोहिए" इति । सोऽपि च तेष्वेव मन्त्रेषु येषु समुद्दितिपत्राद्यभिप्रायेण प्रयोगाद्वहुवचनं समवेतार्थं "नमो वः पितरः" इत्यादिषु । न तु
येषु प्रत्येकं प्रयोगादसमवेतार्थं तेष्वष्वसमवेतार्थत्वादेव ।

यथार्थ्यपात्रेषु तिलावापमन्त्रे। यथा वा "एतद्वः पितरो वासः" इति जल्पन् पृथक्पृथगिति ब्रह्मपुराणाद्युक्तपक्षाश्रयणे "एतद्वः" इति मन्त्रे। यद्यपि चैकोद्दिष्टसामान्ये "श्रभिरम्यताम्" इति विसर्जनमन्त्रो याज्ञवल्यकात्यानादिभिविद्वितः। गोभिलेन तु "श्रभिरम्यतामिति विसर्जनम्" इत्यभिधाय "एतत्र्यतश्राद्धम्" इत्यभिधानात्, प्रतश्राद्धे-ऽपि विशेषतस्तथाप्याश्वलायनानां प्रेतश्राद्धेषु स न भवति विशेष-तस्तत्र तं निषध्य तत्परिशिष्टे मन्त्रान्तरविधानात्। इत्याद्यस्तु कालनिर्णये प्रासङ्गिकम्।

## ग्रथ सपिण्डीकरणकाला विविच्यन्ते।

तत्र साग्निकेन पिएडपितृयशाधिकारिणा तावत्संभवे आशो चोत्तरिवनमारभ्य द्वादशसु दिनेषु पोडशआद्धानि पूर्वोक्तविधया विधाय तदुत्तरत्रयोदशदिने पितृपितामहप्रपितामहान्यतरस्य मात्रा-दीनां च तत्कार्यम्। तदुत्तरापिततायाममावास्यायां पिएडपितृयश्चः। दर्शात्पूर्वं तावत्कालासंभवे "एकाहे द्वादशाथवा" इति पक्षेणाशीचोत्तर-दिने तन्त्रेण षोडशश्राद्धानि विधाय तदुत्तरदिने दर्शाद्वीग्यत्र कापि चा दिने सिपएडीकरणं कृत्वा दर्शे पिएडिपतृयक्षः । द्वादशदिन एव दर्शापाते तत्रेव सिपएडनं पितृयक्षश्च । श्राशौचान्त्यदिनोत्तरदिने एव दर्शापाते तत्रेव षोडशश्चाद्धसिहतं सिपएडीकरणं कृत्वा पितृयक्षः कार्यः । सिपएडीकरणमकृत्वा पितृयक्षस्य कर्त्तुं मशक्यत्वानसृतपितृ-कस्य चतदकरणे प्रत्यवायात् । तथा च जावालः—

''नासिपाड्याग्निमान्पुत्रः पितृयज्ञं समावरेत्। पापी भवत्यकुर्वन् हि पितृहा चोपजायते"॥ इति। ''एकादशाहं निर्वर्त्यं अर्वाग्दर्शाद्यथाविधि। प्रकृवीताग्निमान् विशे मातापित्राः सपिएडनम्"॥

इति छन्दागपरिशिष्टमध्येतद्भिप्रायकमेव। 'अग्निमानवांग्दर्शात्" इति चोक्तेः। तथा च दर्शात्पूर्व सपिएडीकरणस्यावश्यकत्वे—

"सिषिराहीकरणं कुर्यात्पूर्वे दशैंऽग्निमान् सुतः। परतो दशरात्रस्य पूर्णे त्वब्दे तथेतरे"॥ इति। "या तु पूर्वममावस्या मृताहाहशमी भवेत्। सिष्राहीकरणं तस्यां कुर्यादेव सुतोऽग्निमान्"॥

इति च जाबालहारितोक्ततकालस्य च दर्शक्षपस्य दशरात्रस्य परतः पूर्वे दशेंत्यन्वयेन मृताहावधिकदशमीत्वोक्तया त्वाशौचान्त्यदि-नानन्तरमाविदर्शविषयत्वाद्य्यवधानेऽप्रवृत्ते स्तत्कालापेक्षायां 'सपि-गडीकरणं मासिकार्थवद्द्यादशाहं श्राद्धं कृत्वा त्रयादशेऽह्नि कुर्यात्"इति विष्णूकस्य षोडशश्राद्धव्यातद्वादशदिनोक्तरदिनस्य 'द्वादशाहें त्रिपक्षे वा"इत्यादिवचनविहितस्य मृतिदिनावधिकद्वादशदिनस्य वा सामा-न्यविहितस्यैवात्रापि प्रवृत्तेः वाधकाभावात्। "श्रवीग्दर्शात्" इति सामान्योकरेतत्कालोपसंग्रहेऽप्यविरोधात्। "यथाविधि" इत्युक्त्या शत्युत वर्णेव अतीतेश्व। अत एवाशीचदिनान्तरदिन एव दर्शरूपे तत्रेव तत्कर्तव्यतार्थे पृथग्जावालवचनं हारीतवचनं च।

हेमां इन्द्र-"अर्वाग्दर्शात्" इत्यस्य स्वतन्त्रकालिधायित्वं मन्त्र 'दशाहात्तरं दर्शादवाग्यत्किश्चिद्य्यहः साश्चिकस्य कर्त्तुः सपि-एडीकरणकालः" इत्याह ।

न च वचनान्तरिविहितसंभवत्कालोपसंग्रहेणेतद्वचनप्रवृत्तावयः स्यानर्थक्षम् ! श्रोत्सिर्गकवर्षान्तकालवाधेनापकर्पार्थत्वात् । नासिप-एड्येति वचनमपि किन्तु सिपएडनं कृत्वाऽनन्तरागते काले श्राचरे-देवेति व्यक्त्यापकर्पार्थमेख । सिपएडीकरणं विना पितृन्वव्यास्यभावा-देव श्रोतार्थस्य प्राप्तत्वात् । तत्र निन्दानन्त्याच ।

पुत्रमहणाच मातुरिप सिपिएडतस्यापकर्षः। अत पत्र स्पष्ट-सुक्तम्—"मातापित्रोः सिपिएडतम्" इति । मातुरीप च पितृत्वप्राप्तिः आद्धार्थिमेच पिएडपितृयद्वार्थमप्यपेक्षितैच । तित्पएडेप्चिप तस्या अंशमागित्वात् । "पकत्वं सा गता भर्तुः पिएडे गांत्रे च स्तके" इति सामान्यवचनात् ।

न चैवं श्राद्ध इव पिएडपितृयक्षेऽपि सपत्नोकत्वेन पित्रादीनां निर्देशापितः। तं विनाप्यंशभागित्वोपपत्तेर्मातुर्मातामहेन सिपएडने तित्पएड इव। "एकमूर्तित्वम्" इत्यादिवचनात्। श्रन्यथा माता-महांश्रभागित्वार्थे तस्यापि सदुहित्केति निद्देशापत्तेः। प्रपञ्चिषयते चैतदन्यत्र। श्रवांग्दर्शादिति सामान्योक्त्या च मृतिपितृकसाग्निकस्य दर्शश्राद्धमप्यावश्यकमिति तद्रथमपि पित्रादिस्पिएडनापकर्ष इति गम्यते। श्रत पत्र—

"नासिष्एड्याशिमान् पुत्रः पितृयशं समाचरे र्। न पार्वणं नाभ्युद्यं कुर्वन्न तभते फलम्"॥ इति हेमाद्र दाहते प्रजापतिवचनेऽवश्यकर्त्तव्याभ्युद्यसाह-चर्येण पार्वणमप्युपात्तम्। श्रत एव च पुत्रमातापितृग्रहणस्याप्युप-लक्षणत्वात् पौत्रादोनापि पितामहादेरपि सपिएडनमभ्युद्यार्थमिव दर्शश्राद्वपिएडपितृयञ्चार्थं कर्त्तव्यमपकर्षेण्। पितामहादिपितृत्वप्राप्ते-रपि तद्रथमपेक्षितत्वात्।

एतेन "मन्त्रवर्जं शूद्राणां द्वादशेऽहि" इति विष्णुवचनेन मृति-दिनावधिकद्वादशाहे शूद्राणां सिपिएडनापकर्षविधानस्यापि दर्शश्रा-द्वार्थत्वात्सच्छूद्रस्यापि द्वादशाहोत्तरं दर्शापाते दर्शश्राद्धावश्यकत्वं द्योतितं वेदितव्यम्। श्रत एव दर्शश्राद्धकारिशृद्धविषयमेतिदिति वृद्धरिष कैश्चिदुक्तम्। तद्द्वारा च सच्छूद्रस्य पञ्चदशाहबदितस-च्छूद्रस्य दशाहरूपाशौचकालसंकोचस्यापि विधानमेतद् द्रष्टव्यम्। तेन दशपिएडदानस्य जातत्वात्कथं शूद्धस्य द्वादशेऽहि सपिएडीकरण-विधानमित्यनौचित्यमपि मृतिदिनावधिकद्वादशाहग्रहणेऽपि परिदृतं वेदितव्यम्।

वस्तुतस्त "द्वादशेऽहि" इत्यनेन न मृताहाद्द्वादशेहीत्युच्यते किन्तु सम्वत्सरान्ते सिपएडीकरणं सर्वेषां मुख्यपक्षेण विधाय द्विजातीनां मासिकानामर्थः प्रयोजनं प्रेतमावनिवृत्तिस्तद्वच्छाद्धम्। गणामि-प्रायमेकवचनम्। पोडशश्राद्धानीति यावत्। श्राशौचापगमोत्तरं द्वादशस्वहस्सु पूर्वोक्तिवधया कृत्वानन्तरे त्रयोदशेऽहि कुर्यादित्यप-कर्षपक्षं विधाय शूद्धाणां तु न तिस्मस्त्रयोदशे किन्तु तत्पूर्वद्वादशदिन एव तत्र कर्त्तव्यं मासिकं कृत्वत्युच्यते। मासिकार्थवादित्यादिपूर्ववचनकवाक्यत्वात्। श्रत एव। श्रेऽपि मृतिसम्वत्सरेऽधिकमासापाते तेष्वेच द्वादिनेष्वधिकमेकं दिनमधिकमासकर्त्तव्यमासिकाभ्यासार्थं वर्द्धयित्वा चतुर्दशे दिने सिपएडीकरणानुष्ठानं द्विजानाम्, शूद्धाणां तु त्रयोदश इत्युक्तम्। सम्वत्सराभ्यन्तरे यद्धधिकमासो भवेत्तद्वा मासिकार्थं दिनमेकं वर्द्धयेदिति।

समाप्ते वत्सरे चत्वार्युदपात्राणि प्रयुनिक तत्रैकं प्रेताय श्रीणि पितृभ्य एवं पिएडान्" इति बैजवापगृह्यात्।

"प्रेतविपस्य हस्ते तु चतुर्भागं जलं क्षिपेत्।

ततः वितामहाद्भ्यस्तन्मन्त्रेश्च पृथक् पृथक्ण ॥ इति वह्मपुराणात्,

'संवत्सरान्ते प्रंताय तित्पन्ने तित्यतामहाय नत्प्रिपतामहाय ब्राह्मणान् देवपूर्वान् भोजयेत्" इति विष्णुवचनात्, ग्रन्येभ्यश्च बहुभ्यो चचनेभ्यः स्पष्टमेव गम्यते । 'त्रीणि पितृणामेकं प्रेतम्य" इति गोभिलस्त्रं तु वहुविरोधान्न क्रमकल्पकम्। भवद्वा छन्दोगविषयम्। तथा पुपजीव्यत्वादेकोदिएकाल एवानुग्राह्यः।

न चैकाधिकरएयस्यैकीयमतत्वेनोपन्यासेन स्वसंमतत्वानमुख्य-स्वधर्मत्वस्याधिकारभेदेन समसंख्यविषयत्वादत्र च पार्वणे यागत्रय-सत्वाज्ञधन्यस्यापि तस्यैव कालानुप्रहो युक्त रित वाच्यम् । तत्रापि कर्मण एकत्वादेव । समुख्यितदेवतानुरोधेन सोमयागवदभ्यासमात्र-भेदात्, तेषां च कालादिधर्मानन्वयात् ।

न च कालो देवता, येन यथा पूष्ण एकमाजेतरसाहित्ये नेमपि-एत्वमभित्रेत्य बह्वितरसाहित्ये "वित्रतिपिद्धधर्मसमवाये भूयसां स्यात्स्वधर्मत्वम्" इति न्यायेन पेपणक्रपणूपधर्मवाधेन भूयोऽन्यदेवता-चुरोधेन तण्डुला एव प्राह्या इति पेषणस्य देवतास्वरूपधर्मत्वं (१) चृतीयाधिकरणपूर्वपक्षमभित्रेत्य छन्दोगपरिशिष्टे उक्तम्—

(२) 'यद्यप्यद्न्तकः पूरा पेष्टमत्ति सदा चरम्। श्रक्षीन्द्रेश्वरसामान्यात्तरहुलोऽत्र विघीयते" ॥ इति । तथात्रापि स्यात्। तेन सपिएडीकरणस्येकोहिएकाले कुनुप-

<sup>(</sup>१) ३ श्रध्याये ३ पादे ३० अधिकरणं जैमिनीयन्यायमालायाः।

<sup>(</sup>२) "तस्मात्प्या प्रविष्टमागाऽदन्तको हि" इति दशंपूर्णमास-प्रकरणे वचनम्।

प्रभृतिमध्याह्नैकदेश एवानुष्ठानात्पार्वणिविधिनानुष्ठीयमानस्य सांव-त्सरिकस्य सपिएडीकरणं समाप्यापराह्मध्य एवोपक्रमितुं शक्य-त्वान्न गौणकालतापीति पारमार्थिकमुक्तम्।

गौगकालेऽपि तु तद्बुष्टाने न कश्चिद्दोषो नित्यत्वादेकोदिष्ट-विधिनानुष्टाने तस्यावश्यकत्वादित्युक्तम्।

तेन सिंपएडनिद्ने सांवत्सिरिकश्राद्धाननुष्टाने यन्त्यायोपन्यसनं वाचस्पत्यादीनां तत्तावदयुक्तम्। यदिष केनिचिद् गौडेनोक्तम्-"गोभिलेन पूर्णे संवत्सरे सिंपएडीकरणमिभिधाय 'अतऊर्ध्व संवत्सरे संवत्सरे प्रतायान्नं द्द्याद्यस्मिन्नहिन प्रतः स्यात्"इति सूत्रेणाद्या-ब्दादूर्ध्वं सांवत्सरिकविधानात्प्रथमाब्दे वार्षिकश्राद्धं न भवत्येव" इति।

तदत्यन्तायुक्तम्। न द्यात ऊर्ध्वमिति संवत्सरः परामृश्यते। पूर्णे संवत्सरे षणमासे त्रिपक्षे वा यदहर्वा वृद्धिरापद्यत इत्यनेकेषां कालानां पूर्वमुक्तत्वात्। किन्तु सपिण्डीकरणं तदूर्ध्वता च प्रथम-संवत्सरेऽपि संभवत्येवेति वीप्सावलाक्तत्रापि प्राप्यमाणं किमिति न कियते। किंचेवं सति मलमासप्रकरणे प्रथमसांवत्सरिकविषयो निर्णयस्तद्भोजने प्रायध्यक्तविधानं च सर्वमभिक्तिचित्रमेव स्यात्।

"पूर्णे संवत्सरे थाइं पोडशं परिकीत्तितम्। तेनैव च सपिगडत्वं तेनैवाब्दिकभिष्यते"॥

इति वचनमुपन्यस्य संवत्सरान्तिक्रयमाणसिपग्डीकरणेनोभय-निर्वाहाभिधानं च तदीयं तत्राब्दिकाप्राप्तो न घटते।

न चैतद्वचनवलादेव, तिह तिहने आब्दिकाननुष्ठानं भवत्विति वाच्यम्। एतस्यानाकरत्वादनन्वितार्थत्वाच। तथाहि तन्मतेन त्रयोदश्यां मृततिथावनुष्ठीयमानं षोडशश्राद्धान्तर्गतं यद्द्वादशमासिकं तेन तावत्सिपएडीकरणाब्दिककार्यनिर्वाहो न संभवत्येव। अथ छन्दोग- परिशिष्टे षोडशसंख्यापूरकत्वेनोक्तं सपिएडीकरणमेवेह षोडशपदेन गृह्यते तेन च स्वकार्यमाब्दिककार्यं च क्रियत इति वचनार्थः। सोऽप्य-चुपपन्नः। पितृत्वापन्नतृप्तिरूपस्याब्दिककार्यस्य तेनासंभवात्। गौड-निबन्धलिखितेरेव वचनैः सत्प्रतिपक्षं चेदम्।

'पूर्ण संवत्सरे चुने मृताहे पुनराध्यिकम्। सिपाडीकरणं कृत्वा गुर्थात्पुत्रस्तु नेतरः'॥

संवत्तरे पूर्णे इते सिंगरोकरणं इत्वा पुनराविकं कुर्या-दित्यन्वयः। पुत्रप्रहणमुत्तरिक्या येपामाश्यकास्तद्धिकार्युगतास-णम्। इतरप्रहणं तद्विवयरम्। स्वल्पमातस्ये-

'पुत्रः सपिएडनं इत्वा कुर्यात्सानं सवेतकम्। एकोहिएं ततः कुर्यात्कृतपं न विचारयेत्"।

इत्येकोहिएप्रहणं पाक्षिकेण नेन प्रकारेण सांवत्सरिकमुपलक्ष-यति । तेनैतहचनाविरोधाय साकरमपि तत्तन्मतेनैवं व्याख्येयम्-संवत्सरे मृताहे हाद्यमासिकह्यं पाउगं आहं कर्त्व्यम्। ततस्तेनैव दिनेनापवृत्तं सपिएडीकरणमाव्दिकं च कर्त्तव्यम्।

दाक्षिणात्यनिवन्यंपु त्यदं नोपलभ्यत एय। एवेन हेमादिणापि 'पूर्ण संवत्सरे गिएडः पोड्यः परिकानितः" इति पाठेन सुनिविशेषा-सुल्लेखेनेव पठितमनिवतार्थं च तन्मते।

तेन सपिएडीकरणस्य वे श्विशास्त्र निवस्यारम्यारम्यारम्यानानिः स्नानामेव तेषां स्त्रोपन्यासेन परिगणनात्, श्रत एव मनान्तरापन्यासाः चसरे लिखितमिति सपिएडीकरणं कृत्वा तिह्न एवा ब्दिकानुष्ठान-मुचितमेंवित मम मितिः।

शिष्टाचारस्तिवदानीं पूर्णसंवत्सरसिपएडीकरणानुष्ठानपक्षस्या-दर्शनात् तदाब्दिककरणाकरणान्यतरगोचरो न दृश्यत एवेति। केनिचिकिमित्तेन संवत्सरान्तसिपएडीकरणशक्तावेकादशो मासः, तत्राप्यशक्तो नवमो मासः, तत्राप्यशक्तो षष्ठः, तत्राप्यशक्तो तृतीयः, तत्राप्यशक्तो तृतीयः पक्षः, तत्राप्यशक्तावाशोचान्त्यदिनोत्तरिदनमारभ्य द्वादशस्वहस्सु षोडशश्राद्धानि कृत्वा त्रयोदशेऽहि, तत्राप्यशक्तावेकाद्र-शाहे द्वादशाह एव वा तानि कृत्वा मृतिदिनाद् द्वादशाह इति। तथा च भविष्यत्पुराणे—

''द्वादशेऽहनि षष्ठे वा त्रिपक्षे वा त्रिमासि वा। पकादशेऽपि वा मासि मङ्गल्यस्याप्युपस्थितो"॥ इति।

षष्ठे वेत्यत्र मासीति सम्बन्धनीयम्। त्रिपक्षे त्रिमासीत्यादौ पूरणप्रत्ययार्थविवक्षया तृतीये पक्षे तृतीये मास इत्यादिरर्थः। वाक्यान्तरेषु स्पष्टं तथोपादानात्। तेषां च तृतीयमासादीनामधिकरण्रत्वान्तसमस्तानामेवाङ्गत्वं न तु.तदुत्तरमृतियेः। पूर्णं इत्यश्रवणात्। कचिन्तसंवत्सरान्वयित्वेन श्रुतस्य चानुषङ्गे प्रमाणाभावात्, "मासं दर्शपूर्णामासाभ्यां यजेत" इत्यादिषु "उपसद्धिश्चरित्वा" इत्यस्येव (१)। तेन यत्कवचिन्मासि षष्ठे गत इत्युक्तं तत्र मूलं न विद्यः। न च तत्र तयोरयमेव कालो नान्य इतीदृशो नियमो नान्यादृश इति षाच्यम्। "वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमाद्धीत"इत्यादिषु यथैकवाक्यो-पादानाद् ब्राह्मणादयो वसन्तादिष्वेव वसन्तादिषु ब्राह्मणाद्य एवेति द्वयोरिष कर्नृकालयोर्भिथो नियमस्तथात्रापि नियमद्वयस्यापि संभिचात्।

<sup>(</sup>१) जैमिनीयन्यायमाला—२ अध्या० ३ पा० ११ अधिकरणम्।

पैठीनसिरपि—"संवत्सरान्ते विसर्जनं नवममास्यमित्येके" इति । विष्णुरपि—"मासिकार्थवद् द्वादशाहं श्राद्धं कृत्वा त्रयोदशेऽहि वा कुर्यान्मन्त्रवर्जं शुद्राणां द्वादशेऽहि" इति । ननु—

"साग्निकस्तु यदा कर्त्तां प्रतिश्चानिम्मान् भवेत्। द्वादशाहे तदा कार्यं सपिएडीकरणं सुतैः"॥

इति गोभिलेनाहिताग्नेरेव कर्तुर्द्धाहिवधानात् "प्रेतश्चेदाहि-ताग्निः स्यात्" इत्यादिवचनेन चाहिताग्निप्रेतविषय एव तृतीयपक्ष-विधानात्कथमनयोः कालयोः कर्तरि प्रेते च निर्गनके प्राप्तिः।

विषम उपन्यासः। तत्र हि कर्तृ कालविशेषविशिष्टाधानिविधिषु विधेययोः कर्त्तृ कालविशेषयोरैककर्म्याद्रु गंकहायनीवद्युको मिथो नियमः। इह तु सिप्गडीकरणस्य वचनान्तरिविहत्त्वेनाविधेयत्वात् क्रियानुवादे च गुणद्वयविधेरसंभवातस्पष्टं चयदाचेत्यादिशब्दैः। कर्तृ- प्रेतसाग्निकत्वस्य निमित्तत्वेनोपादानात्कालनियम एव वाक्यार्थः। तेन तयोः स एव कालो नान्यः कालः पुनरन्येषामि युक्त एव। अत एव साधारग्येनैव द्वादशाहविधायकं व्याव्यवचनम्—

"आनन्त्यात्कुलधर्माणां पुसां चैवायुपः क्षयात्। अस्थितेश्च श्ररीरस्य द्वादशाहः प्रशस्यते" ॥ इति।

कुलधर्माणां सिप्गडीकरणाभावेऽनुष्ठानुमशक्यानां तृतीय-पश्चमवर्णद्यनुष्ठाकरणादीनामन्येषां च प्रतिकुलव्यवस्थितानां मङ्गल्यानाम्। श्रनेन सिप्गडीकरणाधिकारिणा यावत्तदनुष्ठानं वृद्धि-श्राद्धानङ्गकमि कुलाचारादिप्राप्तमङ्गल्यं कर्म न कर्तव्यमिति स्च्यते। शरीरस्यास्थितिः सिप्गडीकरणसामग्रीसंपत्तिमद्देशावस्था-नाभावः परचकाक्रमणिनिमत्तपलायनादिना । रोगादिना कर्मकरण-सामर्थ्यकपस्थैर्यापरपर्यायस्थित्यभावो वा । प्रशस्तत्वं च द्वाद-शाहस्य प्रकृतसिप्गडीकरणविषयम्। ईदृशनियतकालमासिकात्तर- कर्तव्यतयोत्सर्गतः संवत्सरान्त एवानुष्ठेयस्य सिष्णडीकरणस्य यद्र्वाकं पण्मासित्रमासादिष्वनुष्ठानम् , तदेतत्त्रयान्यतमसंभावनया तथा चेदनन्तग्द्वादशाह एव तद्भवत्विति। द्वादशं च तदहश्च द्वादशाहः। स च मृतिदिनाविधक एव । द्वादशानामहां संघातो द्वादशाहः पोडश-श्राद्धापकर्षकाल इति शूलपाणिः। क्विन्मृिकदिनाविधकमेकादश-मिष दिनं द्वयोर्निरिशकयोः सिष्णडीकरणकालत्वेनोक्तम्। तथा च चतुर्विंशतिमते—

"सपिएडीकरणं चाब्दे सम्पूर्णें ऽम्युद्येऽपि वा। द्वादशाहे तु केषांचिन्मतं चैकादशे तथा"॥ इति।

शक्यते तु वक्तुम्—'या तु पूर्वममावास्या" इत्यादिवचनैक वाक्य-तयायमेकादशाहों, दर्शात्मकः पिएडपितृयक्षाधिकारिसा शिककत् विषय इति। "यजमानोऽशिमान्" इत्यादिवचनैक वाक्यतया द्वादशाहोऽपि तद्विपयः किं न स्यादिति चेन्न।

त्रानन्त्यादिति वचनात्तस्य सर्वविषयत्वात्। इदं हि वचन-मायुःक्षयादिसंभावनानिमित्तं सिपएडनापकर्षे विद्धन्निरिष्ठकविषय-मेव। साग्निककत्तृ कसिपएडनापकर्षस्य पितृयज्ञादिनिमित्तत्वात्। श्रत्रेकादशाहद्वादशाहशब्दाशौचान्त्यदिनोत्तरदिनतदुत्तरदिनोपलक्षका-विति प्राङ् निर्णीतम्। यथा चायं संभावितमुख्यकालाशक्तिनिमित्तः सिपएडीकरणापकर्षो द्वादशाहादिषु तथाऽऽवश्यकवृद्धिनिमित्तोऽप्यप-कर्षः सर्वेषां गोभिलादिभिरुकः—"यद्ह्वां वृद्धिरापद्येत" इति।

यद्यपि चात्र वृद्धिदिने सिपएडीकरणं प्रतीयते तथापि वृद्धिरापद्येत संनिधीयेतेति व्याख्यानाद् वृद्धिसंनिहिते दिने द्रष्टव्यम्। वृद्धिश्राद्धस्य प्रातःकालिकत्वात्। सिपएडीकरणस्य च कुतपप्रभृतिकालत्वात्। श्रत एव नागरखएडे—

"पितुः सपिएडीकरणं वत्सरादूर्ध्वतः स्थितम्। वृद्धिर्वागामिनी चेत्स्यात्तदार्वागपि कारयेत्"॥ इति।

### उशनसापि-

'पितुः सपिएडीकरणं वापिके मृतिवासरे। आधानाद्यपसंप्राप्तावेतत्प्रागपि वत्सरात्'॥ इत्येवोक्तम्।

श्रयं च वृद्धिनिमित्तकः सिष्ण्डनापकर्षो वृद्धिश्राद्धार्थः। सिष्ण्डीकरणं विना पितृत्वप्राप्त्यभावेन श्राद्धस्यैव कर्तुं मशक्यत्वात्। अत एव शाट्यायनिः—

"प्रेग्धादानि सर्वाणि संपिग्डीकरणं तथा। श्रमकृष्यापि कुर्वीत कर्ता नान्दीमुखं ततः"॥ इति।

नान्दीमुख्यान्देन हि ताह्यपितृदेवत्यं श्राह्ममेवोच्यते। श्रपरुष्ये-त्यमुख्यान्यामा श्राप—

"वृद्धिशाद्धविहीनस्तु प्रेत्थाद्धानि यश्चरेत्। आद्धी स नरके घोरे पितृभिः सह मजति"॥ इति।

वृद्धिश्राद्धोपस्थितिविहीनो यः प्रेतश्राद्धान्यपरुष्य चरेदि-त्यर्थः। श्रतएव च न पित्रादिसपिएडनस्य वापकर्षस्तद्र्यं किन्तु मातृ-मातामहादीनामपि। तथा च—

"निरम्निकः सपिएडत्वं पितुर्मातुश्च धर्मतः। पूर्णे संवत्सरे कुर्याद्वृद्धिर्घा यद्द्दर्भवेत्"॥

इति पुल्लस्त्यवचने मातुरप्युपादानम्। उपलक्षणं चैतत्। श्रत्र च पित्रादिशब्दानां सम्बन्धिशब्दत्वात्प्रतिसम्बन्ध्याकाङ्क्षायां बुद्धि-स्थः सिपण्डीकरणकर्त्तेव प्रतीयते। यथा "सप्तमं पदमध्वर्युरञ्जलिना गृह्णाति (१)। उत्तराद्धात्स्वष्टकृते (२) समवद्यति" इत्यादिषु पदिन एकदेशिनश्चाकाङ्क्षायामेकहायनी पदित्वेन पुराडाशादिश्चैकदेशि-त्वेन। तथापि न्यायतुल्यत्वात्संस्कार्यपित्रादीनामपि ग्रहणम्। भ्रातृ-

<sup>(</sup>१) जेमिनीयन्यायमाला—४ अध्या॰ १ पा० १० अधि। (२)—तजेब—४ अध्या० १ पा० १३ अधि।

पुत्रादीनां पितृव्यादिभिः क्रियमारो संस्कारे तदङ्गश्राद्धे तेषामिष देवतात्वात् । तथा च कात्यायनः—

"स्विपत्भ्यः पिता द्द्यात्सुतसंस्कारकर्मसु। पिणडानोद्वाहनात्तेषां तस्याभावे तु तत्क्रमात्" ॥ इति।

श्रत्र च जातकर्माद्धवाद्योद्धाहान्तेषु सुतस्य सुताया वा संस्कार-कर्मसु पिता पिएडान् द्यात्। स च स्विपतृभ्य इत्ययं तावदर्थः प्राप्त प्रव। तथा हि—

संस्कारकर्मसुपिगडदानोपलक्षितं नान्दीमुखश्राद्धं तावत् "श्रमावास्याष्टकावृद्धिः" "नानिष्ट्वा तु पितृब्छु।द्धे कर्म वैदिकमाचरेत्" इत्यादिभिः सामान्यवचनेवृद्धिश्राद्धप्रकरण्लिखितेश्च विशेषवचनैः प्राप्तमेव। तत्र च पिता कर्तेत्यपि।

'पितैवोपनयेत्पुत्रं तद्भावे पितुः पिता। पितापितामहो भ्राता सकुल्यो जननी तथा"॥ इत्यादिभिः क्रमिकाधिकारिविधायकैः प्राप्तमेव।

न च प्रन्थान्तरत्वादत्रापि तस्य पुनिविधिर्भवतु "कुलदेवता-सम्बद्धं पिता नाम कुर्यात्" इत्यादिवदिति वाच्यम्। "तस्याभावे तु तत्क्रमात्" इत्येतद्र्थमेतस्य वचनस्य तद्वचनोपजीवित्वात्। स च स्विपतृभ्य इत्यपि प्राप्तमेव। तथा हि "सिपमिधुनी प्राशयेन्नाम दद्या-द्वां प्राशयेत्केश्चेषान् कारयेदुपनयेत्संवत्सरमादिशेत्कन्यां दद्यात्" इत्यादिप्रयोजकव्यापारकपसंस्कारिविधिषु तावत् पितुरेव प्रयोजकस्य नियोज्यता न तु प्रयोज्यस्य संस्कार्यस्य। यश्च प्रधानेषु संस्कारकर्मसु नियोज्यः स एव तदङ्गे श्राद्धेऽपीति तद्विधिगतेषु पित्रादिषु प्रति-सम्बन्ध्याकाङ्क्षायां तस्यैवान्वयो युक्तः।

नतु च संस्कारकर्मसु संस्कार्य पवाधिकारी।
"गार्भेहीमैर्जातकर्मचूड़ामौक्षीनिबन्धनैः।
बैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते"॥

इत्येतद्वाक्यप्रमितस्य नद्करण्ययुक्तदौर्वाद्वाण्याद्यनर्थपरिहारस्य च फलस्य नद्गामित्वात्। विशेषनश्चोपनयने तस्यानुष्ठानार्थार्थज्ञानो-पकारेण माण्वकार्थाध्ययनार्थत्वात्। संस्कर्ता तु पित्राद्दिस्तप्रत्विक्-स्थानीयः। ग्रत एव यज्ञमानवत्संस्कार्यस्य संस्कर्त्वप्रयोजकत्वमप्यु-पनयने श्रूयने हेमाद्विस्वृतिमहार्णवाद्यदाहृतायां बुधस्वृतौ—'गर्भाष्टमे वर्षे ब्राह्मण न्नात्मानसुपनाययीत, एकादशे क्षत्रियो ब्रोप्म, द्वादशे वैश्यां वर्षासुः इति।

छान्दोग्योपनिपदि च सत्यकामस्य जावालस्यातमानमुपनार्थः यितुं गौतमं प्रति गमनम्। कन्यानामपि च स्वगतानर्धपरिहारार्थं स्वविवाहं प्रति कार्ययत्विमितिहासेषु,दातुरभावे तं प्रति स्वयंकर्तृत्वं च 'गम्यं त्वभावे दातृणां कन्या कुर्यात्स्वयं वरम्" इत्यादिषु समर्थते। यश्चाधिकारी स एव नियोज्य इति संस्कार्यस्येव संभवतः पितृमातृ-मातामहादयो नान्दीश्राद्धे देवतात्वेन प्राप्तुयुने तु संस्कर्तुः पितृहिति स्विपतृभ्य इति विधातव्यमेव।

अत्रोच्यते। सत्यमस्ति संस्कारेषु संस्कार्यस्य फलभागित्व-क्रणोऽधिकारः। न तु स कर्तृत्वपूर्यकः। कर्मभाविद्योधात्। अत पव न मुख्यः। यो हि कर्त्ता सन् फलभाक् स प्रय मुख्योऽधिकारो। न च साक्षात्कत्त्वे कर्मभावेन विराधः प्रयोजककर्तृत्वे तु कर्मभृतस्याणि पायन। वृश्यिव संभवन्येचेति वाच्यम्। श्रांखलव्यापारघटिते हि इयंशभावनात्मके प्रयां कामिनः कर्तृत्वेन नियोगे सति केषु-चिद्र्थादेव परिक्रयाम्नानवलाच्यात्यप्रयंशे सति कामिनस्तद्द्वादकं केषुचित्ययोजककर्तृत्वमाश्चितम्। न त्विह तथाध्ययनविधिनोपनयन-विशिष्ठेऽध्ययनेऽध्येतुर्तियोगो यनापनयने तस्य साम्चात्कत्र्त्वासंभवा-त्ययुक्तया तद्दाश्चीयेत । आधानाधिकरणे उपनयनस्याप्याधानयत्स्य-विधिष्ठशुक्तवव्यवस्थाननात्। पर्यवस्थितं त्यनयनविध्यो तस्य कत्वाश्च त्या प्रकरणाद्वाध्ययनाङ्गत्वमपीत्येतावानाधानाद्विशेषः । नियम-विधित्वमप्युपनयनविधेरध्ययनाधानविधिवत्फलत एव न तु वाक्या-र्थतः। श्रध्ययनविनियुक्तब्राह्मणाद्युदेशेन यागविनियुक्तबीह्याद्युदेशेने-वावधातादेशविधानात्। उपनयनविधिपूर्वकत्वादध्ययने ब्राह्मणादि-विनियोगस्य।

यत्तु क्वचिद्वपनेयस्य प्रयोजकव्यापारश्रवणं तदपि न तत्परमेव।
श्रर्थप्राप्तत्वात्। पित्रादयो हि पुत्रादिसंस्काराकरणस्योपपातकत्वात्तत्ययुक्तानर्थपरिहराय पुत्रादिसंस्कारेषु स्वत एव प्रवर्तन्ते। तदलाभेउन्यस्य कस्यचित्रवर्त्तनं संस्कार्येण प्रबुद्धेन। तद्धितकारिणा वा स्वतोऽयोग्येन केनचिद्रर्थप्राप्तमेव। किन्तु प्रयोज्यव्यापारक्रपोपनयनपरमेव याजयेदितिवत्।

श्रत एव याम्यमपि—"गर्भाष्टमेऽब्दे ब्राह्मणमुपनाययेत" इत्याद्युपने-यातिरिकस्यापि प्रवर्त्तकत्वस्मरणं तथैव। इदमेवाभिप्रेत्य मिताक्षरायां याज्ञवल्क्यवचनगतमुपनायनपदं स्वार्थाणन्तत्या व्याख्यातं न तु णिजन्तत्या। यद्पि कचिदुपनेयेनोपनेत्रे दक्षिणादानश्रवणं तद्पि दृष्टे संभवत्यदृष्टकल्पनानवकाशात्तद्यनत्यर्थं भवति श्राद्धिभ्यो दक्षि णादानवत्। न तु परिक्रयवदुपनयनने कतृ त्विनर्वाहकं माणवकस्य। तस्यैवाश्रवणादित्युक्तम्। तस्माद्ध्यनाङ्गत्वात्संभवद्पि नियोज्यत्व-मुपनयनेऽपि तावत्संस्कार्यस्य नास्ति। संस्कारान्तरेषु त्वसं-भावितमेवेति संस्कर्तेव सर्वत्र नियोज्यः कर्तृत्वेन। सोऽपि च नात्यन्तमनधिकारो। "स्वाध्यायाश्रसुतन्यागः, श्रप्रयच्छन् समामो-ति भ्रूणहत्यामृतावृतौ" इत्यादिषु पुत्रदुहित्रादिसंस्काराकरणे दोष-स्मरणात्।

तेन तदङ्गनान्दीश्राद्धविधाविष्सं एवं कत्ती । कर्तुश्च प्रा-धान्ये वाक्यार्थे कर्मकारकादिष । शाब्दिकानां प्रत्ययार्थत्वात् । नैयायिकानामाक्षेप्यस्यापि विशेष्यत्वात् । मीमांसकरेपि भावनायाः कारकाणि प्रति (१) कियात्वाद्विशेष्यत्वरूपे साध्यस्य च कर्मकारक-स्योद्देश्यत्वरूपे प्राधान्ये सत्यप्यौत्सर्गिकाख्यातोपात्तसम्बन्धसिद्ध्यर्थ-माख्यातोक्तप्रधानव्यापारसमवायित्वेन प्राधान्यस्यावश्यवाच्यत्वात्। श्रतश्च यथाऽवाच्योऽपि कर्तृव्यापाररूपया प्रधानभृतया भावनयाऽ-व्यभिचाराद्विशेषरूपेण कारकान्तरवलक्षणयेनोपस्थापितः कर्तेच संख्यया सम्बध्यते न कारकान्तराणि तथा पित्रादिशब्दार्थप्रतिस-म्बन्धित्वेनापि तस्यैच सम्बन्धो युक्तो नान्दीश्राद्धविधौ न तु संस्कार्यस्येति प्राप्ता एव पितुः पित्राद्यस्तत्कर्तृ के श्राद्धे।

यदा तस्यासंनिधानं तदाण्यवश्यकर्त्तव्यं तद्यत्यसंस्कारं तत्प्रतिनिधितया यः करोति सोऽपि प्रतिनिधित्वादेव तदीयेभ्य एव पित्रादिभ्यो ददाति। यदा पितुः स्वरूपेणैवासत्त्वं तदा यः पितामहभ्रात्रादिः क्रमलब्धाधिकारस्तद्यत्यसंस्कारकर्त्ता तस्य तदङ्गश्राद्धे पूर्वन्यायेन स्विधत्रादीनां देवतात्वप्रसक्तौ तेषां "तस्याभावे तु तन्क्रमात्त" इति संस्कार्यपित्राद्यस्तत्र तथा विधीयन्ते। तत्क्रमादिति तच्छब्देन संस्कार्यपिता परामृश्यते तस्येतिवत्। संस्कार्य-पितृक्रममात्रमारभ्य तेषां पित्रादीनां दद्यादित्यर्थः। उपलक्षणं चैत-नमातृमातामहगणस्यापि।

न च "तस्याभावे तु" इत्यत्रापि स्विपतृभ्य इत्यस्यैवानुषङ्गः। तेषा-मित्यनेन नैराकाङ् स्यात् तुश्ब्दानाञ्जस्याच। श्रिपना हि तदा

<sup>(</sup>१) श्रयमत्रामिसिन्धः—" सर्वाणि कारकाणि कियायामन्ति यन्ति" इति मीमांसकानां समयः । तथा च भावनायाः क्रियात्वान्तारकाणि प्रति विशेष्यत्वरूपं प्राधान्यं कर्मकारकस्य चोहेश्यत्वरूपं प्राधान्यं कर्मकारकस्य चोहेश्यत्वरूपं प्राधान्यं मिति कर्तुः प्राधान्यं यद्यपि नास्ति । तथाप्यख्यातेनावाच्ये-ऽपि कर्त्तरि श्राख्यातार्थसंख्याया यथान्वयस्तथेव नान्दीश्राद्ध-विधावपि संदक्तर् पदानुपस्थितोऽपि स एव कर्ता भिवतुं युक्तः ।

भाव्यम्। तेषामित्यनेन च केवलाः पितरः परामृश्यन्ते न तु स्वपदार्थिविशिष्टाः। तत्क्रमादित्येतिद्वरोधात्। न च तत्क्रमादित्यस्य संस्कार्यिविष्ठप्रत्यासत्तिक्रमादित्यर्थः। तत्पदे लक्षणापत्तेवयर्थं-प्रसङ्गाचा। श्रिष्ठकारिक्रमस्य वजनान्तरेरेव सिद्धत्वात्। किंच यदा सर्वोऽपि संस्कर्ता स्वपितृभ्य एध दद्यात्तदा पिता स्वपितृभ्य स्त्यविशेषकमेव प्रसज्येनेति। तेन संस्कार्यपित्रादीनामपि सिपिएडी-करणं तत्संस्कारोपस्थितौ तदङ्गश्राद्धार्थमपकृष्य कर्त्तव्यं तत्संस्का-राधिकारिणा। श्रत पव—

"श्राता वा भ्रातृपुत्रों वा सिपएडः शिष्य एव वा । सहिपएडिकियां कृत्वा कुर्याद्भ्युद्यं ततः" ॥ इति लघुहारीतवचनमिष सृतस्य भ्रात्राद्यस्तत्सिषएडनं कृत्वेव तद्पत्यसंस्काररूपमावश्यकमभ्युद्यं कुर्युरिति व्याख्येयम्। व्या-व्यातं च तथा श्रूलपाएयादिभिः। न तु स्वापत्यसंस्कारादिक्रपम-भ्युद्यमिति। "महागुरो प्रेत्नसूते वृद्धिकर्म कथं भवेत्" इत्याकाङ्क्षा-यामनेनापकर्षविधानात्।

न च भ्रात्रादीनां भ्रात्रादिर्महागुरुः। भवति तु स्वापत्यस्य। दृष्टार्थता चैवं वचनस्य भवति। भ्रात्राद्यश्च तादृशा एव ये संनि-हिताधिकार्यन्तराभावान्मृतस्य सिष्ण्डनाधिकारिण्स्तद्पत्यसंस्का-राधिकारिण्यच कवाप्रत्ययात्। पुत्रस्तु भ्रातृभगिनीसंस्कारं स्वापत्य-संस्कारं वा पित्रादीनां सिष्ण्डं कृत्वेच कुर्यादिति वचनान्तरसिद्ध-मेवेत्यत्र तदग्रहण्म्।

न च ''पितरौ तु मृतौ यस्य देहस्तस्याशुचिर्भवेत्।

न देवं नापि वा पित्र्यं यावत्पृणों न वत्सरः"॥

इति देवीपुराणवचनान्मातापितृमृतिसंवत्सरे तद्पत्याः ं तत्पुत्र
स्य वा स्वापत्यानां कथं संस्कारा भन्नन्त्वित वाच्यम्। श्रशुचित्वाभिधानस्यानावश्यककर्मविषयत्वात्। श्रपकर्षस्य वावश्यक-

वृद्धिविषयत्वात् । अत एव 'श्राधानाद्युपसंप्राप्ती" इत्युक्तम् । अत एव च लघुहारोतवचनशेपोऽपि । 'तथैव काम्यं यत्कर्मं वत्स-रात्प्रथमादृते" इति काम्यमनावश्यकमपि कर्मं वत्सरात्प्रथमादृते तदु-त्तरं सपिएडनं कृत्वेव कृवीत न तु प्रथमवर्षे सपिएडीकरण्म-पक्तप्य । श्रपकृषीनिक्तित्तत्वं काम्यस्य नास्तीत्यर्थः । कृते त्वा-वश्यकवृद्धवर्थमपक्षपे पश्चानद्वि भवतु इति श्रुलपाणिः ।

श्रन्ये तु काम्यमनावश्यकं प्रमाणि सणिग्डोकरणं दृत्येष कुर्वीत, प्रथमवत्सरे तु कृतेऽणि केनचिलिभित्तेनार्वाक् सणिग्डने न कुर्वीत किन्तु तदुत्तरमेवेति व्याचक्षते । तेषामप्यभ्युद्यं काम्ये च श्राद्धाङ्ग-कत्वक्रपविशेषणदानाच्छाद्धिनिमत्त एवायमपकर्षः तथा चप्रमीतम्रा-श्रादिदेवत्यं श्राद्धं यत्राङ्गं तादृशं एवाभ्युद्यः काम्यं चेति संमतमेव । यस्य कस्यापि सणिग्डस्य सणिग्रडनाभावे येन केनापि तत्सपिग्रडेन तदसम्बद्धश्राद्धाङ्ककमि स्वपुत्रात्सवादि न कियते तदुपस्थितौ खानधिकारिणापि तदाकृष्य कियत इति यत्केपांचिदाचरणं दृश्यते तत्र मूलं न विद्यः । श्रिधिकारिणा तु प्रमीतदेवत्यश्राद्धाङ्गका-वश्यकाभ्युद्योपस्थितौ तत्पूर्वादिदिनेष्ववश्रिष्टपोड्शश्राद्धपूर्वकं स-पिग्डीकरणमपकृष्य कर्त्तव्यमेवेति ज्येष्ठासंनिधौ कनिष्ठेनापि कर्त्त-व्यम् । सिपग्डीकरणान्तेषु हि श्राद्धेषु कर्त्तृता यद्यपि ज्येष्ठस्यैव । फलस्बामित्वक्रपस्त्वधिकारः सर्वेषामेवास्ति ।

> "सर्वेरनुमति छत्वा ज्येष्ठेनेव तु यत्छतम्। द्रव्येण चाविभक्तेन सर्वेरव छतं भवेत्"॥

इति वचनात् कत् त्वांशे च गुण्भूते प्रतिनिधेन्यांय्यत्वात्।

एवं सित यद्वाचस्पत्यादिभिरुक्तम् "ज्येष्ठेऽसंनिहिते कनिष्ठेन स्वपुत्रादिसंस्कारोपस्थितो पितरि मृतेऽपि पितामहादिदेवत्यं श्राद्धं कर्त्तव्यम्। 'ब्राह्मणादिहते ताते पतिते।सङ्गवर्जिते। व्युत्कमाश्व मृते देयं येभ्य एव ददात्यसौ'।। इत्यस्य सपिण्डनोत्तरिक्रयानर्हापतृपरत्वात्। "स्वपितृभ्यः पिता दद्यात्" इत्यस्यापि तद्योग्यतत्परत्वादिति।

तद्धेयम्। इदं च सिप्गडीकरणं यदा येन केनापि निमित्तेन बत्सरान्तादर्वाक् क्रियते तदा सर्वाणि षोडश्रश्राद्धानि तन्मध्यगतानि स्वकालकृताविशिष्टानि चा ततः पूर्वमपकृष्य कत्तं व्यम्। तदन्ता-पक्षवन्यायात्। यद्यपि च षोड्शश्राद्धानां सिप्गडीकरणस्य च नैकफ-लत्वम्। पूर्वेषां प्रेतत्विनिवत्तं कत्वात्। सिप्गिण्डनस्य च पितृ-स्वप्राप्त्यर्थत्वात्। तथा च देवलः—

"एकादशादिभिः श्राद्धेर्मृ तस्याप्यायनं भवेत्। सम्यक् संवत्सरे पूर्णे पितृणां स्थानमृच्छति"॥ इति। श्राप्यायनं तुष्टिः प्रेतत्वपरिहारः। संवत्सरे पूर्णे क्रियमाणेन सपिएडीकरणेनेति शेषः। यमोऽपि—

"यस्यैतानि न दीयन्ते प्रेतश्राद्धानि पोड्श। पिशाचत्वं ध्रुवं तस्य दत्तेः श्राद्धशतैरपि"॥ इति। सपिग्डीकरणानन्तरं हारीतः—

"ततः प्रभृति वै प्रेतः पितृसामान्यमाप्नुयात् । " विदन्ते पितृलोकं च ततः श्राद्धं प्रवर्तते"॥ इति ।

विष्णुपुरागेऽपि—"प्रेते पितृत्वमापन्ने सपिएडीकरणाद्तु" इति । श्रतप्व नप्रयोगिविधिरप्येको येन क्रमः कल्प्येत,तथापि "दर्शपूर्णमासा-भ्यामिष्ट्रा सोमेन यजेत" इतिवद्वाचिनक एव षोडशानां सपिएडनस्य च क्रमः। तथा च गोभिलः—"श्राद्धानि षोडशाद्त्वा नैव कुर्यात्सपिएड- नम्"इति । वृद्धविशष्टोऽपि—

'श्राद्धानि षोडशाद्स्वा नैव कुर्यात्सिपिएडनम्। तद्धानौ तु कृते भेतः पितृत्वं न प्रपद्यते''॥ इति । तद्धानौष्टुषोडशश्चाद्धानिष्टित्यज्यशृक्कतेऽपि सपिएडीकरणे इति शेषः । शानानपोऽपि—''सपिएडीकरणान्ता तु शेया प्रेतिकया बुधैः'' इति । एवं क्लुने क्रमे तदन्तन्यायादपकर्षः ।

चस्तुतस्त्वेतानि घचनान्येवापकर्षार्थानि । श्रीत्सर्गिकवर्षान्तसिपिएडोकरणानुष्ठाने तस्य षोडश्रश्राद्धोत्तरत्वस्य कालक्रमादेव
सिद्धत्वात्। तेषां चापक्रप्यानुष्ठानं संभवे श्राशौचोत्तरं द्वादशस्वहस्सु।
श्रागुदाहृतविष्णुवचनात् । श्राशौचान्त्यदिनोत्तरदिने वा "एकाहे
द्वादशाथवा" इति चचनात्। द्वादशानामिष मासिकानां होकाहेऽनुष्ठानमेकादशाहरूष एव तस्मिन् संभवति, उत्तरत्राद्यस्यैकादशे
कृतत्वात्तन्त्यूनानमेवानुष्ठानं स्थात्। तदुत्तरदिने वा "मासिकानि
स्वकीये तु दिवसे द्वादशेऽिष वा" इति वचनात्। यदा तु तदुत्तरं
वृद्ध्यादिवशादपक्षप्रस्वित्तस्तदा यदि मृताहो लभ्यते तदा तत्रेवावशिष्टान्यनुष्ठातव्यानि। एकस्यापि तावत्स्वकालानुप्रहलाभादितरेषामिष
मृताहसामान्यकालत्वस्थानुप्रहात् । संभवत इति न्यायात् ।
मृताहालाभे तु सिपएडनदिन एव । तन्निमित्तस्यापकर्षस्य तद्दिन
एव कर्त्तुमुचितत्वात् । श्रशक्त्यादिनिमित्तसपिएडनापकर्पार्थमपकृष्टेष्वेषु कृते सिपएडीकरणे यावन्त्यपकृष्य कृतानि तानि स्वकाले
श्रागते श्रागते पुनः कर्तव्यानि।

"दीर्घकालापदं मत्वा पक्षहोमे हुते" सित।
तत्रान्तराले यद्यापत्कदाचिदपगच्छिति॥
काले काले पुर्नहोमान् जुहुयात्प्राग्धुतानिपः
इति वचनात्पक्षहोमादाविव। तथा चाङ्गिराः—
"यस्य संवत्सरादर्वाक् सिपगडीकरणं कृतम्।
मासिकं चोदकुम्मं च देयं तस्यापि बत्सरम्"॥ इति।

श्रव मासिकग्रहण्मूनत्रयत्रेपक्षिकयोरुपलक्षणम्। "श्रवीक् संवत्सराद्यस्य सपिएडीकरणं कृतम्। योडशानां द्विरावृत्तिं कुर्यादित्याहं गौतमः"॥

इति गालववचनात्। अत्र षोडशग्रहणेऽपि प्राप्ताकालानामेव पुनरावृत्तिनं स्वकालकृतानाम्।

> 'श्रवीगब्दाद्यत्र यत्र सपिएडीकरणं कृतम्। तदूष्यं मासिकानां स्याद्यथाकालमनुष्ठितिः"॥ इति काष्णीजिनिवचनात्।

यद्यपीदं वचनमङ्गिरोवचनं च केवलं सिपएडीकरणं द्वादशाहादौ छत्वा मासिकानि स्वकाल एव कर्तव्यानि न त्वपकृष्येत्येतदर्थक-तया भासते। अत एव लघुहारीतोऽपि—

'प्रेतसंस्कारकर्मा ए प्रेतथाद्धानि पोइश। यथाकालं तु कार्याणि नान्यथा मुच्यते ततः"॥ इति।

तथापि कालविधानसार्थ्यादेवैतस्यार्थस्य सिद्धत्वादपकर्पनिरा-सार्थमेवेदं वचनम् । मिनाक्षराकारोऽप्यमुमेव पक्षं मुख्यं मन्यते, तद्शकर्पपक्षं तु प्राप्यचनाकमनुकरणं न तु द्विरावृत्तिम्।

> 'सिष्ण डिकरणाद्वांक् कुर्व ब्ला छानि पोडश। एको दिए विधानेन कुर्यात्सर्वाण तानि तु॥ सिष्ण डिकरणादूष्वं यदा कुर्यात्तदा पुनः। प्रत्यव्दं यो यथा कुर्यात्तथा कुर्यात्स तान्यपि"॥

इति वचने यद्। तद्। शब्द अवणाद् पि तथावगम्यते । स्वकालकरणपक्षे अ प्रेतत्विनवृत्तिपूर्वकिपितृत्वप्राप्तिः सर्वान्त एव न तु सपिएडनानन्तर-मेव । शूद्रेण क्रनेऽपि द्वादशाहे सपिएडने त्रिशत्तमिद्नकर्त्तव्यद्शमः पिएडदानानन्तरिमव । स्पष्टश्चायमर्थ उक्त आग्नेयपुरागे— 'अवांक्संवत्सराधस्य सिष्णडोकरणं मवेत्। प्रेतत्विमह सस्यिषे शेयं संवत्सरं जुगः"। इति।

तथापि येन संभान्यमानेनाशकत्यादिना निमित्तेन सपिएडन-स्यापकपंस्तेनेव निमित्तेन पोडशश्राद्धानामप्यपकपंस्तावत्युक्पस्य प्रसक्तः। प्रसक्तेऽपि तस्मिन्छास्त्रीयकालं विना कृतस्य शास्त्रीयकर्मणः फलाजनकत्वात्मपिग्डनस्य तुयिकश्चिन्छास्त्रीयकाललाभादनुष्ठानेऽपि नेषां कालाभावादननुष्ठाने शामे—

" श्राद्धानि षोडशाद्स्वा नैच कुर्यान्मिषगडनाम्। श्राद्धानि पोडगापाद्य विद्धीन मिषगडनाम्,॥

इति वचनेनापकपंविधिद्वारा कालेऽपि विहिते किमिति नेपामननुष्ठा नम् । एवं सरपपकपंविधानस्य पाक्षिकता क्रियेत यद्याहत्यानपकपं-विधानं स्यात् । प्रत्युत निषेध एव तस्य । कारणांजिनिवचनमङ्गिरां-चचनं च गालववचनेकवाक्यत्या पुनग्नुष्ठानविधायकतयोपपन्नं तद्वदेवैतस्योपोद्धलकमेव। लघुहागीतवचनं त्वशकत्यागेपणानावश्यक-खूद्रध्यर्थे वापकपों न कार्य इत्येवंपरं सहत्त्वगान्तातिगिक्तानां सपिग्डोकरणकालानामनुकव्यत्वं द्योतयित । आग्नेयवचनम्प्येवं-विधापकपंविषयमेव । अशक्तिनिमन्तापकपंविषयमिदं वृद्धिनिमन्ते त्वपकपंऽनन्त्रमेव प्रेतत्वपग्रिद्दाग्रन्तद्र्थं तन्करणादिति नृ शूलपागिः । अत प्रवापद्यप्य कृतानां स्वकाल पुनग्नुष्ठीयमानानामप्यपकपों वृद्धपु-परिथतौ स्मर्यते शास्त्रायनिना—

> 'सिंगिर्डाकरणाद्यांगासस्य कृतान्यवि पुनाप्याक्ष्यन्ते वृह्युनरनियेत्रनानः ॥ इतिः नियंधश्च कान्यायनेन समर्थने— ' निर्वत्यं वृद्धितन्त्रं तु सासिकानि न नन्त्रंयेतः । त्रयानयामं मरणं न स्वेत्युनरस्य तु ' इति ॥

वृद्धिश्राद्धोत्तरं यदि मासिकानि न कुर्यात्तदास्य मृतस्य मरगां पुनरयातयामं नृतनं न भवेत्। अन्यथा स्यादिति निन्दा। यदातदाशब्दाविष कालवचनो न यदितहीर्थको। येन सिपगडनात्पूर्वं परस्ताद्वा सकृदेवानुप्ठानद्योतको स्याताम्।

यद्पि "सपिण्डोकरणादृष्वं न द्यात्प्रतिमासिकम्" इति परमतमुपन्यस्य 'पकोहिष्टविधानेन द्यादित्याह शाँनकः' इति छन्दोगपरिप्तिष्टं तद्पि पुनरनुष्ठानविधायकमेव। एकोहिष्टपदं च वार्षिकलक्षणार्थमिति व्याख्येयम्। पण्मतेनोक्तश्च पुनरनुष्ठाननिषेधो येषामधिकारिणामुक्तरिक्तया नावश्यकर्त्तव्यास्तद्विषयः। तस्माद्वृद्धिमजनिमिक्तके सपिण्डनापकर्षे पोडशश्चाद्धानि तद्र्थमप्रच्य कृतान्यपि
पुनः स्वस्वकाले कर्त्तव्यान्येव। सोद्कुम्भान्नद्दानं नु सपिण्डनोक्तरमपि स्वकाल एव कर्त्तव्यम्। अपकर्षवचनाभावात्।

" अर्वाक् सिपएडोकरणं यस्य संवत्सराद्भवेत् । तस्याप्यत्रं सोदकुम्भं दद्यात्संवत्सरं द्विजः" ॥

इति याश्ववत्क्यवचनाच्च । प्रेतश्रव्दस्तु न भवति तद्रशंभाषात् ।
वृद्धिनिमिन्ते तु स्विण्डनापकणे तद्रशंभणकृष्य कृतानि स्वस्वकाले
पुनर्न कर्त्तव्यानि । निषेधात् । यदा पितामहे प्रिपतामहे वाऽकृतस्विण्डीकरणे पिता ख्रियते तद्रा तयोः स्विण्डनेन पितृभावं
तत्पुत्रादिना संपादिते तद्रभावे स्वयं वा तं संपाद्य पितुः स्विण्डीकरणं कर्त्तव्यम् । यदि तथा क्रियमाणे वर्णान्तपर्यन्तकालातिकमो
न भवति । संभाव्यमानेऽपि कालातिकमेऽप्राप्तिवृत्तमावस्य पिताः
महादेः पार्वणदेवतात्वायोग्यत्वेन प्रधानस्येव कन्तु मशक्यत्वान् ।
श्रितिकान्तेऽपि काले "प्रोपितावस्तिते पुत्रः कालाद्रि चिराद्रिणे "
इतिवस्ययेव कर्त्तव्यमिति यद्यपि न्यायेन प्राप्नोति तथापि वचनाद्कृतस्विण्डनाभ्यामिव ताभ्यां वितुः स्विण्डनमन्तिमकाले कार्यम् ।
तथा च कात्यायनः—

"असंस्कार्यों न संस्कार्यों पूत्रों पोत्रप्रपोत्रकें। पितरं तत्र संस्कुर्यादिनि कात्यायनोऽब्रबीन्॥ पापिष्ठमपि शुद्धेन शुद्धं पापकृतापि वा। पितामहेन पितरं संस्कुर्यादिति निश्चयः।" इति॥

असंस्कृतावकृतस्विण्डनो । पृत्रौ पिनामहप्रितामहो । पापिष्ठमकृतस्विण्डोकरणं वितरं शुद्धेन कृतस्विण्डीकरणेन पापकृता अकृतस्विण्डनेन वा पितामहेन सह शुद्धं सम्यक् कुर्यादिनि शास्त्रीयो निश्चय इत्यर्थः।

पवंक्रते दर्शश्राद्धमपि तादृशाभ्यामपि ताभ्या सह कर्ज्ञ न तु तद्र्थमपि तयोः सपिएडनं प्रतीक्षणीयभित्यपि तेनैवोक्तम् "—पितुः सपिएडतां कृत्वा कुर्यान्मासानुमासिकम्" इति । पवं च सपिएडी-कृताभ्यां पितामहप्रपितामहाभ्यां पितुः सपिएडते सुतरां तदुत्तरं पार्वणकर्त्तव्यता सिद्धा निरिष्ठकस्यापि । साक्षिकस्य तु सपिएडी-करणमपि तद्र्थे दर्शाद्वांभ्भवतीत्युक्तम् । तत्सद्भावे चान्यान्यंप्या-परपिक्षकादीनि भवन्त्येच । बाधकाभावात् ।

"दर्शश्राद्धं गयाश्राद्धं श्राद्धं च।पगपक्षिकम् प्रथमेऽच्दे न कुर्चीत छतेऽपि तु सपिएडने"॥ "दर्शश्राद्धं गयाश्राद्धं श्राद्धं चापरपक्षिकम्॥ प्रथमेऽच्देऽपि कुर्चीत यदि स्याद्धक्तिमान् सुतः"॥

इति वचनद्वयं च केचित्पठन्ति । यत्र सहगमनेनान्यधा वा स्त्रियाः पत्या सह सपिगडीकरणं तत्र भर्नयकृतसपिग्डनेऽपि प्रेती-भूतेनैव तेन सह तस्याः सिवगडनं 'पापिष्टमपि शुद्धंन' इत्यनेन तुल्यन्यायत्वात्सिद्धमिति शूलपागिः।

अत एव केचिद्दाक्षिणात्यशिष्टाः सहग्रमने पत्युः सपिण्डनदिने तेन सहैकप्रयोगं तत्पन्या अपि सपिण्डीवरणमखण्डं पत्नीपिण्डं प्रेतीभूतस्यैव भर्तुः पिएडे संयोज्य तादृशं भतृ पिएडं त्रेधा क्वत्वा तिपत्रादिपिएडत्रये तस्य संयोजनिमिति प्रकारेण कुर्वन्ति, एकोहिष्टः इयवैश्वदेवपार्वणार्थपात्रब्राह्मणोपादानेन ।

परमार्थतस्तु पत्युः सिष्ण्डनं ताचन्मात्रोपयोगिपात्रोपादानेन छत्वा तिह्न एव कालान्तरे वा भिन्नप्रयोगं स्त्रियाः सिष्ण्डनं कर्त्तव्यन् मित्युचितम्। श्राहृत्यैकप्रयोगत्वस्य प्रेतीभूतभत् पिण्डसंयोजनस्य च विध्यदर्शनात्। तत्रापि पत्नीपिण्डसंयोजनं परमेकेनैव भतृ पिण्डेन भवतु "पत्या चैकेन कर्त्तव्यं सिष्ण्डीकरणं स्त्रियाः" इति वचनात्। सर्वत्र च पिण्डसंयोजनं पिण्डदानप्रयोगं पिण्डोस्थापनपर्यन्तं कृत्वा कर्त्तव्यम्। "निकृष्य चतुरः पिण्डान्, दस्वा पिण्डान्" इति पिण्ड-दानभावनोत्तरत्वेन विधानात्।

विष्णुमा तु विसर्जनोत्तरमुक्तम्—''उच्छिष्ठष्रसंनिधौ पिराइ-त्रयं कुर्यात् । देवपूर्वान् ब्राह्मणानाचान्तान् दत्तदक्षिणांश्चानुव्रव्य विसर्जयेत् । ततः प्रेतिपिराइमर्घपात्रोदकविषराइत्रये निद्ध्यात्'' इति ।

इत्याद्यस्तु प्रासङ्गिकम्।

# अथ प्रतिक्रियानिषिद्धकालाः।

श्रथ त्रिपक्षादिकियमाणसपिग्डनोपयोगित्वात्प्रेतिकियासु निषि-सकाला उच्यन्ते। तत्र गार्ग्यः—

> "प्रत्यक्षशवसंस्कारे दिनं नैव विशोधयेत्। श्राशोचमध्ये क्रियते पुनः संस्कारकर्म चेत्। शोधनीयं दिनं तत्र यथासंभवमेव तु। श्राशोचविनवृत्तौ च पुनः संस्क्रियते मृतः॥

संशोध्येव दिनं प्राह्ममूर्थ्वं संवत्सराद्यदि । प्रेतकार्याणि कुर्वीत श्रेष्ठं तत्रोत्तरायणम् ॥ कुरुणपक्षश्च तत्रशिप वर्जयेश्व दिनक्षयम्" इति । जेनशाइं प्रकृत्य गागिः --'नन्दायां भागांचितिने चतुर्दश्यां त्रियुक्तरे । तत्र थाइं न कुर्वात गृही प्रधनक्षयान् ॥" इति । त्रिप्पकरयोगो रत्त्र नालायाम्-' विपमचग्गां धिपायं भद्रानिधियंदि जायने सुरगुरगनिध्नाप्त्राणां कथंचन चामरे। मुनिभिरुद्तः सं।ऽयं योगस्त्रिय्षकरसंज्ञित -स्त्रिगुणफलदा वदो नप्रहते च मुनेऽभवा"॥ इति। प्रेनिकियामेच प्रकृत्य भारनेऽपि -'नक्षत्रे त् न कुर्वीत यम्मिन जाता भवेद्यरः। न प्रीष्ठपद्योः कार्यः तथाग्नेयं च भागत ॥ दारुणेषु च सर्वंषु प्रत्यरो च विवर्जयन् । उयोनिये यानि चोकानि नानि यन्नेन वर्जयेन्॥" इनि।

उक्तानि वर्ज्यत्वेनेति शेषः। प्रौष्ठपदे पूर्वाभाद्रपदे त्राभाद्रपदे । भाग्नेयं कृत्तिका। दारुणानि "दारुणं चौरगं रौद्रमेन्द्रं नेऋंतमेव च" इत्युक्तान्याश्लेषाद्रांज्येष्ठामूलानि । प्रत्यर्र्यजमानपञ्चमतारा । ज्योतिः पराशरः—

> 'साधारण ध्रुवायं मैवं ना गरयनं मनुष्याणाम । प्रतितयः कथाञ्चित्रपुष्करं यमलधिष्णये च' इति ।

सावारणे कृतिकाविगावे। ध्रुवाणि उत्तरावयं रोहिणी च। उप्राणि पूर्वात्रयं भरणी मघा च। मंत्राणि मुगचित्रानुराधारेवत्यः।। यमलिषरायं धनिष्ठाः कश्यपः—
"भरण्याद्वां तथाश्लेषा मूलं त्रिचरणानि च।
प्रेतकृत्येतिदुष्टानि धनिष्ठाधं च पञ्चकम्" इति ।
वराहपुरागो—

" चतुर्थाष्ट्रमगे चन्द्रे द्वादशे च विवर्जयेत्। प्रेतकृत्यं व्यतीपाते वेधृतो परिधे तथा ॥ करणे विष्टिसंशे च शनैश्चरदिनेऽपि च । अयोदश्यां विशेषेण जन्मतारात्रये तथा"॥ इति ॥

अनमतारात्रयमाद्यं दशममेकोनविशं च। तथा— 'नन्दायां भागविदिने त्रयोदश्यां त्रिजन्मिन। अत्र श्राद्धं न कुर्वीत पुत्रद्रश्यनक्ष्यात्"

इत्याद्यश्च सावकाशधाद्धमात्रविषया निषेधाः प्रेतश्चाद्धेष्विप तादृशेषु प्रवर्तन्ते । त्रिजन्मनीति जन्मतिथिनक्षत्रतारासु ।

"त्रयोदशीं जन्मदिनं च नन्दां जन्मक्षतारां सितवासरं च ।

त्यक्त्वा हरिज्येन्दुकरान्त्यमेत्रध्रवेषु च श्राद्धविधानमिष्टम्"॥ इति दीपिकाषचनैकवाक्यत्वात्। स्वकालेऽनुष्टीयमानेषु निरवका-शेषु तु निषेधानामश्रवृक्तिगौंभिलेन स्पष्टीकृता।

"नन्दायां शुक्रवारे च चतुर्वश्यां त्रिजनमसु।
एकादशाहप्रभृति नैकोहिष्टं निषिध्यते ,, इति ॥
युगाद्यादिषु प्रेतकर्माण सर्वनिषेधापवादः स्मृत्यन्तरे—
"युगमन्वादिसंकान्तिदर्शे प्रेतिकिया यवि ।
देवादापतिता तत्र न नक्षत्रादिशोधितम्" ॥ इति ।
इति प्रदर्शिताः श्राद्धकालाः ।

# अथ श्राद्धवेलानिणयः।

एवं प्रद्शितेषु श्राद्धकालेषु तिथिप्रयुक्तश्राद्धेषु खर्डा तिचिभिर्णे-

तब्या । तिवर्णयश्च वेलापरपर्यायापराह्णाद्यहर्भागव्याप्त्यादिभिः कर्त्तव्यः । तद्र्थे विधिनिषेधमुखेन श्राह्यवेला निरूप्यते । तत्र निपेधमुखेन तावन्मनुः—

"रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत राक्षसी कीर्त्तिता हि सा । सन्ध्ययोग्नयोश्चेव सूर्ये चैवाचिरोदिते" ॥ इति, " नातिसन्ध्यासमीपतः" इति च । श्रत्र सन्ध्याशब्देन— " उद्यात् प्राक्तनी सन्ध्या घटिकात्रयमिष्यते । सायंसन्ध्या त्रिघटिका हास्तादुपरि भास्वतः" ॥

इति परिभाषिता सन्ध्या न गृह्यते। किन्तु सुख्येव खगडरिव-भगडलोपलम्भयोग्यकालरूपा। परिभाषिताया राज्यतर्गन्ततया तिश्व-षेधेनेव निषेधसिद्धेः। स्कन्दपुरागो—

"उपसन्ध्यं न कुर्वीत पितृपूजां कथञ्चन । स काल ह्यासुरः प्रोक्तः श्राद्धं तत्र विवर्जयेत्॥" इति । मन्स्यपुराणे —

> " सायाहस्त्रमुहर्तः स्याच्छाइं तत्र न कारयेत्। राक्षसी नाम सा वेला गहिना सर्वकमंसु॥" इति।

#### बौधायनः--

"चतुर्थे प्रहरे प्राप्ते था इंग्लं नरः। आसुरं तद्भवेच्छा इंदाता च नरकं वजेत्॥" इति।

#### हारीनः--

" व्यमस्याष्ट्रमे भागे मन्दी मृते विवास । आसुरं तद्भवेच्छा इं पितृणां ने।पतिष्ठते "इति ॥

प्तं च न निषेधाः। तथात्वं शास्त्रीयप्राप्त्यपेक्षत्वेन तस्याधा-त्यन्तवाधासंभवेन विकल्पापनेः।" नापेथं वृणीते, नानुयाजेषु" इत्यादीनाभिष्य। न च यथा 'दीक्षितो न ददाति न जुहोति न पचित " इति-निषेषोऽग्निहोत्रहोमादिशास्त्रीयपदार्थगोचरोऽपि न तक्षिधिभिर्वि-कल्पते किन्तु चिशेषचिषयत्वेन चलचत्त्वात्सात्मान्यचिषयांस्तान् दीक्षितातिरिक्तपरान् करोति तथैतेऽपि निषेधा एव सन्तः "श्रमाया-स्यायां श्राद्धं कुर्वीत " इत्यदिचिश्रीन् रात्र्याद्यतिरिक्तपरान् कुर्व-नितति चाच्यम्।

वैषम्यात्। दानहोमादिनिपेश्रो हि पुरुषार्धतद्गोचरत्वात्कर्श्रधक-रगोन्यायेन पुरुषार्थतया प्राप्तोऽपि प्रकरणात् कृत्वब्यभिचारिदीक्षितस-म्बन्धाच स्त्र्युपायमांसमझादिपुरुषार्थमि श्रितः। " प्रतिषेधः कृतोरङ्गमिष्टः प्रकरणाश्रयात् " इति न्यायेन कृत्वर्थः। पुरुषार्थै-दानादिविधिमिभिन्नविषयत्वाद्धिकृत्यानर्हस्तत्त्रसक्त्यभावात्तद्धित्यसं-निधानाच तच्छेषपर्युदासत्वानही युक्तं यित्रषेध एव सन् सामान्यविषयान्विधीन्वाधित्वान्यविषयान् करोति।

इह तु वाक्यात्यकरणाच द्वयेऽपि श्राद्धार्था विकल्पार्हा प्वेति ।
"रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत" इत्यादीनां निषेधत्वे सामान्यविषयैरिप
निषेधविध्यात्मलाभार्थमवश्यंभावितद्विषयत्वैर्विधिभः समं प्रसज्यत
एव विकल्पः । श्रत्यन्तवाधे हि तेषां परमार्थतां निषेधविषयभिक्षविषया एव तेऽभ्युपगन्तव्याः । तथा च प्राप्त्यभावाक्षियेधानां विधित्वं
न स्यान्न चानन्यशेषभूतानां संभवद्विधित्वानां "च नान्तरिक्षे न दिविं"
इतियद्मुवादत्वं युक्तमिति पर्युदासा एते "नानुयाजेषु" इत्यादिवत् ।

यत्तु पर्युद्दासविचारावसरें नानुयाजेयु " इत्यत्र सामान्य-विध्येकवाक्मत्वार्थे पर्युदासलक्षणा न विकल्पभियेति सामान्यविशे-षशास्त्रयोविकल्यां न दृश्यत इत्यतिदेशे पर्युदासासंभव इति च शूल-पाग्यादिभिरुच्यते।

तत्सर्वमाकराज्ञानप्रयुक्तम् । विकल्पभयादेव हि "नानुयाजेषु" इत्यत्र, श्रतिदिष्टविपयं च 'नार्षेयं वृणीते" इत्यादौ पर्युद्दासलक्षणा ंच्युत्पादिता तन्त्रे। सामान्यविषयेण च पशुचोदकेनाज्यभागप्रापकेण "न तौ पशो करोति" इत्यस्य पर्युदामासंभवादावश्यकनिषेयत्वस्य विक्रवेपोऽगत्याङ्गीकृतः। "दीक्षितो न ददाति" इत्यादेश्च ज्योतिष्टोम- प्रकरणाधीतस्य प्रदेशान्तरपठितैर्दानादिविधिमिरनेकवाक्यभूतस्यापि गुणविधिविधया तदुषकारिणः पर्युदासत्वं भाष्यकारेण, "उपात्र चपन्ति" इत्यनेन च वरुणप्रधासावान्तरप्रकरणपठितेनानेकवाक्यभू- तस्य "न वैश्वदेव उत्तरचेदिमुपिकरन्ति न शुनासीरीये" इत्यस्य सर्वेस्तैरिप चाभ्युपगनम्।

श्तेषां। च पर्युदासत्वं षष्ठिना ड्याचिछ्ननामावास्यादिविधि-शेपतया राज्यादीतरामावास्यायामिनीति शूनपाणिवसृतयः।

तद्युक्तम् । पर्युद्दासो हि नञ्चमबद्धनदितरसमस्तसमुद्दायिघिटितसमुद्दायविषयस्य सामान्यविधेस्नदिनरसमुद्दायिमात्रसंकोचनेन
शेषो भवति । न च रात्रिसन्ध्याद्दयस्तिथिकपसमुद्दायघद्रकाः । (१)
क्षणानामेवेकचन्द्रकलाप्रवेशनिर्गमक्ष्पैकफलोपाध्यविच्छन्नानामतन्त्रीकृतावान्तरसमुद्दायमावानां तद्धटकत्वात् । भवन्ति तु तेऽहोरात्रकृपसावनदिवसात्मकसमुद्दायघटकाः । तथैव व्यवहारात् । यथा हि
यावता क्षणसमुद्दायेन रवेरेकमुद्दयाचलमारभ्यापरोद्दयाचलसंयोगो
भवति तावान् समुद्दायः सावनदिवसन्वेन व्यवहियते, तथैव रवेरद्दयाचलसंयोगमारभ्यास्तावलसंयोगो यावता क्षणसमुद्दायेन भवति
स समुद्दायः समुद्दायभू सहस्त्वेन, श्रस्ताचलसंयोगमारभ्योद्याचलसंयोगा यावता समुद्दायन् एतद्वान्तरसमुद्दायस्तादृश्यरात्रित्वेन
व्यवहियते । एवं सन्ध्याप्रातःसङ्गवाद्याऽप्यहोरात्रसमुद्दायित्वेनैव
व्यवहियते । एवं सन्ध्याप्रातःसङ्गवाद्याऽप्यहोरात्रसमुद्दायित्वेनैव
व्यवहियन्ते । न तु तिथिसमुद्दायित्वेन । मध्याह्रापराह्वादिश्वदानां

<sup>(</sup>१) क्षणानामिति पदमादाय घटका इति पदं यावत्पाठो हि०पु० नास्ते।

तु योगवशात्स्पष्टमेव सावनदिनभागवचनत्वम् । श्रत्रत्याहःशब्दस्य तद्वचनत्वान्मुहूर्तघटिनत्वाच । मुहूर्त्ता हि सावनदिनस्यैव भागाः । "श्रह्णो मुहूर्त्ता विख्याता दश पञ्च च सर्वदा" इत्यादिनियमम्यान्यः त्रानुपपत्तेः । तेन रात्रिसंध्यादिभिन्नेऽमावास्यादिभाग इतिपर्युदासा-संभवाद्वात्रिसंध्यादिभिन्ने दिनभाग इति सावनदिनसंकोचेन नैषां पर्युदासत्वम् ।

ननु सावनदिनस्य विधरेदर्शनात्तत्संकोचने कस्य विधेः शेषा पते पर्युदासाः। श्रमावास्यादिकालविधय एव तद्विधय इत्यदोषः। यथा हि केवलस्यापि वसन्तादेनिंमित्तत्वश्रवणमजीवतोऽनुष्ठाना-संभवाद्वसन्ताद्यविच्छुन्नजीवनपरं भवति तथा केवलस्यामावास्यादे-रङ्गत्वश्रवणमप्यहोरात्रं विहाय कर्मकरणाशक्तेस्तद्वदहोरात्रपरमेव भवति। 'श्रमावास्यावत्यहोरात्रे भाद्धं कुर्यात्" इत्यादि। श्रत एव सर्वकर्मसु श्रद्धत्येवं सावनदिनस्याधिकरणत्वेन संकल्पवाक्ये उल्लेखः शिष्टानाम्। श्रद्धसोमार्कग्रहणसंकान्त्यादौ सुतीर्थक इति दानसंकल्पवाक्यम्। श्रद्ध कृष्णाष्टमीं प्राप्येति च जन्माष्टमीव्रत-संकल्पवाक्यं पुराणेष्वपि। स्पष्टश्च

"विधिशः श्रद्धयोपेतः सम्यक्पात्रनियोजकः । रात्रेरन्यत्र कुर्वाणः श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्"॥

इति व्याव्रपादवचने तिथिविशेषानुपादानात्सावनदिनशेषतयैव रात्रिपर्युदासः । इदं च पर्युदासत्वमभ्युपगम्योक्तम् । वस्तुतस्तु "रात्रौ श्राद्धं न कुर्वीत" इत्यादयो निषेधा एव मुख्यवृत्या न तु लक्षण्या पर्युदासाः । निषेधत्वेऽपि विकल्पप्रसक्त्यभावात् । वार्तिककृत्मते "दीक्षितो न दक्षति,, इत्यादिवत् ।

नन्तं भिन्नविषयत्वात्तत्र न प्रसज्यत विकल्पः, इह तु समान-विषयत्वात्प्रसज्येतैवेति । अत्र वदामि । तत्रापि विकल्पाप्रसक्ता-विदमेव बीजं यद्यावज्जीवोपबद्धदानादिविधिप्रयुक्तामेव दीक्षिताव- स्थायामपि दानादिप्रसक्तिमपेश्य संमवदात्मलामोः निषेधो न तद्वस्थायां विशेषतस्तत्प्राप्तिमपेश्चते येन तद्धे तत्रापि सामान्यविधेः प्रवृत्तिमनुमन्यमानस्तदितरावस्थाविषयत्वकरणलक्षणबाधासंभवात्तेन सह विकल्पतेति दान दिकं पुरुषार्थे निषेधश्च क्रत्वर्थ इति निषेध्यनिः षेधभिन्नविषयः बोक्तिश्चेतद्धीमेव ।

यदि हि दानाद्योऽिं कृत्वर्था एव निषेध्याः स्युः "नानुयाजेषु, नार्षेयं वृणीते" इत्यादिनामिवानुयाजादयः। ततस्तेषां तत्कत्वर्थताः परमार्थनस्त्रीद्वषयविधि विना न संभवतीति तनदृशोः विधिस्ता-दृशस्य निषेधस्यापेक्षित एवति । उत्सर्गश्चायं यत् कृत्वर्थो निषेधः कृत्वव्यामिचारिणं, संभवत्कृत्पयोगं वा पदार्थमचलम्बत इति । विकल्पप्रसङ्गादेवासंभवत्कृत्वर्थदानादिविषयत्त्रस्य तु दानादिनिषे धस्य स्त्र्युपगमनमासमक्षादिनिषेस्येवाविरुद्धं कृत्वर्थम् । एवं ब सित यद्यावज्ञीवं दानहोमादीनि कुर्यात्तद्दाक्षितो नेतिवद्यदमाः वास्यादिमत्यहोरात्रे श्राद्धं, कुर्यात्तद्वाद्यादौ नेत्यमावास्यादिमदहो-रात्रगोचरसामा यविधिनैवापपनो । राज्यदिनिषेधो न विशेषतस्तत्र तत्याप्तिकरं विधिमपेक्षत इति निषेधत्वेऽपि नात्र विकल्पसङ्गः। एतेन

'रात्रौ स्नानं न कुर्जीत तथा दानं च रात्रिषु। पञ्चयश्विधानं तु न कुर्यान्मृत्युजन्मनाः"॥

इत्यादयोऽपि निषेधा व्याख्याताः। ननु भवन्त्येने पर्युदासा निषेधा वोभयथापि प्राप्त्यपेक्षाः। प्राप्तिश्च सत्यपि सामान्यविद्यो श्चर छे. सञ्यादिवेलानां नास्ति।

> "पूर्जाहे दैविकं श्राद्धमपराहे तुःपार्वणम्। पकोद्दिष्टं तु मध्याहे प्रातवृद्धितिमत्तम्॥ श्रामश्राद्धं तु पूर्वाहे एकोद्दिष्टं तु मध्यतः। पार्वणं चापराहे तु प्रातवृद्धितिमत्तकम्॥

शुक्रपक्षस्य पूर्वाहे श्राद्धं कुर्याद्विचक्षणः। कृष्णपक्षापराह्णे तु गोहिणं तु न लङ्घयेत्॥ अध्वं मुहत्त्वात्कृतपाद्यनमुहत्त्वतृष्ट्यम्। मुहत्त्वपञ्चकं ह्येतत्स्वधाभवनभिष्यते॥

श्रपराह्यः पितृणां तु"इत्यादिब्रह्यपुराणशातातपमार्कग्डेयमत्स्यहारीः तादिबचनैस्तत्तच्छा इभेदेषु तत्तद्वेलायाः नियमित्वात्।

श्रश्रोच्यते । प्रातःसन्ध्यातत्समीपनिषेधस्तावत् "प्रातवृ द्धिः निमित्तकम्" इत्येतद्वचनप्राप्तपुत्रजन्मातिरिक्तविवाहादिनिमित्तकवृद्धिः श्राद्धविषयः । प्रातःसन्ध्यासमीपे च प्रथमो मुहूर्तः । श्राचरोदितपदे-नापि स एवोच्यते । "स्योदयमुहूर्ते च" इति प्रातातपवचनात् । सायंसन्ध्यातत्समीपसायाहादिनिषेधश्च पार्वणविषयः । तस्यापरा-ह्यकालत्वात् । श्राप्रशहस्य च द्वेधाविभागे त्रेधाविभागे च राजि-पर्यन्तस्वात् ।

> "यथा चैकापरः पक्षः पूर्वपक्षाद्विशिष्यते। तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्वादपराह्वो विशिष्यते"॥

'वासरस्य तृतीयेंशे" इति मनुवचनाभ्यामपराह्णत्वाविशेषाकः तादृशस्यापि तस्य पार्वणाङ्गत्वव्रतीतेः । चतुर्थप्रहरसायाह्नदिवसाष्ट-मभागान्त्यमुहूर्त्तानां च तारतम्येन वर्ष्यत्वं द्रष्टव्यम् । यद्वा चतुर्थ-प्रहरनिषेधोऽल्पान्तरत्वात्सायाह्नविषयः एव । रात्रिनिषेधस्य तु प्रहण-पुत्रजन्मादिनिमित्तश्राद्धविषयत्वम् । तथाः च तस्य पक्षेऽननुष्ठान-मपीति केचित् । तस्यैव—

> "राहुदर्शनसंक्रान्तिविवाहात्ययवृद्धिषु । स्नानदानादिकं कुर्युनिशाकाम्यव्रते षुष्च"॥

इत्यादिदेवलादिवचने रात्री प्राप्तत्वात्प्राप्तिसापेक्षस्य निषेध-स्यापि परिशेषात्तद्विषयत्वेन समान् विषयत्वात् । विवाहे च दानः स्यैचाःवयो न ःवादिएदोपः सस्य श्रादस्य । तिश्रमित्तस्य श्राद्वस्य । प्रतिवृद्धिनिमित्तकमितिष्रातः करणात्तत्र रात्रिविधानानुपपत्तेः । रात्री विवाहे यदा प्रातवृद्धिश्राद्धं न कृतं तदा रात्राविष कार्यमिति तुर्

दर्शश्राद्धप्रकरण्गतस्य मानवनिषेधस्यापरपक्षश्राद्धप्रकरण्गतस्य च "न च नक्तं श्राद्धं कुर्वीत" । इत्याणस्तम्बीयम्यः तदंकवःक्पत्यान् नारभ्याधीतन्यायेन च नद्विपयाणामेवान्येपामिष ग्रहणादिनिमिन्न-श्राद्धविपयत्वासंभवात् । इदं केषाञ्चित्रन्मतमयुक्तम् । प्रकरण्याधिऽपि स्वारसिकसमानविष्यत्वाभावाद्धिकत्यस्यान्याय्यत्वाद्धः । तीर्थश्राद्धन्विषयोऽयं रात्रिनिषेधः इत्यपरे ।

ननु तत्रापि प्रकरण्वाध्रप्रसङ्गम्तृहयः। न । सिङ्गेनेव प्रकरण्वाध्यात् । तथा हि यद्ययं निषेधः प्रकरणात्पावंणमात्रावष्यम्तदा प्रहण्यदिश्राद्धः च्यतिदेशात्तस्य प्राप्तिर्वक्तया । सा चौपदेशिकनिमित्तस्यभावावगत-निमित्तानन्तर्यविरोधाज्ञातेष्टाचिय कालशौचर्यातं संभवति । न स्वय्या तत्र शैपिविरोधेनानन्तर्यं वाधितं तदुपसंग्रहम्नथात्र किश्चितः तस्य वाधकमांस्त येनातिदेशिकस्यापि निषेधम्योपसंग्रहः स्पात् । तत्र रात्रिप्रतिप्रसर्वविधिस्तेष्वनर्थकः स्यात् । तेन यथा "न वैश्वदेवा उत्तरचेदिमुपकिरन्ति न शुनासीसीयं" इति निषेधे द्वयोरेच वार्वणयोद्धकीर्त्तनसामर्थ्यात् "उपात्र वपन्ति" इत्यत्र वरुणप्रधासावान्तरप्रकरण्वाधस्तथात्रापि । क्रावित्कप्रतिप्रसयस्यन्तम् मर्थ्यात्, नियतापराह्वज्ञालायां प्रस्तती रात्रेरसमाप्तेश्च । तेन दर्शन्वकरणादुत्कष्टस्यास्य रात्रिनपे यस्य निमित्तस्वरसामगतिमेत्तानन्त-र्ववशाद्दिनयतकालानि नेमित्तिकश्चाद्धान्यत्र विषयः । तत्रापि प्रहणा-र्वश्च प्रतिप्रसयेनालानि नेमित्तिकश्चाद्धान्यत्र विषयः । तत्रापि प्रहणा-र्वश्च प्रतिप्रसयेनाण देतस्य तीर्थश्चाद्धमेव स्थिरा विषयः ।

बनु तत्रापि प्रतिप्रसचवाक्यानि पितृच्येलिकितानि । महाभारते-

'इत्युत्तरस्त्रं "प्रारब्धे चाभोजनमापरिसमापनादिति" इति हरदत्तः। 'प्रारम्भश्च पूर्वेद्युनिवेदनम्।

यत्तु माधवन 'श्रारब्धे च भोजनसमापनम्, इत्यध्येतृभाष्याननुगतमापस्तम्बीयपाठं लिखित्या भोजनग्रहणस्य पिएडदानोपलक्षणत्वं
समापनग्रहणस्य चारम्भापलक्षणत्वमङ्गीकृत्य रात्रावण्यारम्भसमाप्तिसावत्सरिकस्याभ्यनुशाते। तदाब्दिकाकरणप्रत्यवायस्य श्राद्धविद्यस्वतकालेष्वनुष्ठानेन परिहारसंभवाश्रिकपपत्तिकं स्वाच्छन्द्यमात्रम्।

श्रत्र पारमाधिकः परिहारोऽभिधीयते । श्रपराह्मविधिनं तिश्चिमार्थ एकमकादिष्ठ मध्याह्मदिविधिवद् किन्तु फलातिशय-हेतुत्वलक्षणप्राशस्त्यार्थः । तथा च मनुः " यथा चैव " इत्यादि । श्रातातपः—

"दर्शश्राद्धं तु यत्प्रोक्तं पार्थणं तत्प्रकोत्तितम् ।
श्रापराह्ने पितृणां तु तत्र दानं प्रशस्यते , इति ॥
श्रापस्तम्बाऽपि — "मासि मास्यपराक्षस्यापराह्वः श्रेयान्" इति ।
श्रापाद्यश्राद्धविषयद्वष्टान्तप्रसिद्ध्यर्थः पूर्वबादश्च प्राशस्त्यार्थ एव
"श्रेष्ठं तत्रोत्तरायणम् , कृष्णपक्षश्च तत्रापि " इति । एवं स्रति"श्रपराह्वः पितृणाम् ,श्रयराह्वे तु पेतृक्षम् ,श्रपराह्वे पितृक्षिया इत्यादिश्रुतिस्वतिषु यद्पराह्वस्य प्राशस्त्याना लिङ्गितं अवणं नियमार्थमिव
प्रतिमाति तदिष पूर्ववचनैकवाक्यतया प्राशस्त्यपरमेव ।

ननु-"उदिते देवतं भानौ पित्र्यं चास्तमिते रवौ। द्विमुहुर्सं त्रिरहस्य " इति।

" दिनान्ते पञ्चनाड्यस्तु पुणयाः प्रोक्ता मनीपिभिः । उद्ये च तथा पित्र्ये देवे चैव च कर्माण् "॥

इति च सायाह्रस्यापि पित्रयकालत्वोक्तिस्तथा सति किमनर्था। न च प्रतिषिद्धस्य प्रतिप्रसवार्था प्रा निषेधो ह्यस्य तदा न स्वरूपविषयः, किन्तु द्वेधात्रेधाविभागपक्षयोर पराह्वान्तर्गतस्य तस्य मनुवाक्यात्पूर्वभागवरेव प्राश्चस्त्यप्राप्तौ चतुर्घापञ्चधाविभागयो रन्त्यस्य तस्य तिन्नषेधेन तद्पराह्वात्मकतत्पूर्वभाग एव तत्संकोचार्थः । सायाहः श्राद्धेऽपराह्ववत्प्रशस्तो न । किन्तु राक्षसी वेला रात्रिस्तत्तु- ल्यः । श्रापराह्व एव तु तत्पूर्वभागः प्रशस्त इति ।

सत्यम्। 'पूर्वोह्न, यापि प्रातिभिन्नस्य तदा श्राद्धकालत्वात्तद्पेक्षया प्राशस्त्यार्था तस्य पुनः पित्रपकालत्वाक्तः। श्रत एव शिष्टा श्रपराह्ने श्राद्धासंभवे सायाह एव तत्कुर्वन्ति न तु सङ्गवद्दति॥

यद्वा प्रातरादिवच्छाद्वाङ्गत्वेनैव निषद्धस्य सायाह्नस्य गौण-कालतया प्रतिप्रसवार्था सा भविष्यतीति न कोऽपि दोष इति । एवं सत्यंकोदिष्टादिगोचरा मध्याहादिविधयोऽपि पार्वणविषया-पराह्मसमिष्याहारात्प्राशस्त्यविषया एव । तथा कुतपस्यापि भाद्यप्ररम्भकालत्वं न नियतम्। येन तन्मुखेनापि वेलानियमस्तत्र स्यात्। किन्तु तदिष प्राश्चस्त्यार्थमेव । तथा च मत्स्यपुराणम्—

"श्रह्मो मुहूर्त्ता विख्याता दश पश्च च सर्वदा। तत्राष्ट्रमो मुहूर्त्तो यः स कालः कुतपः स्मृतः॥ मध्याह्वे सर्वदा यस्मान्मन्दीभवति भास्करः। तस्मादनन्तफलद्स्तत्रारमभो विशिष्यते"॥ इति ।

## स्कन्दवायुपुराणयोः—

" कुं यत्र गांपतिगाँभिः कात्स्न्येन तपित क्षणे। स कालः कुतपो शेयस्तत्र दत्तं महाफलम् ॥ इति।

#### श्चन्यत्रापि—

"मुह्नतित्सप्तमाद्ध्वं मुह्नतीत्रबमाद्धः । स कालः कुतपा श्रेयः पितृणां दत्तमक्षयम् ,, ॥ इति । खद्गपात्र।दिसाहित्येन प्रशंसनादपि तद्धदेव प्राशस्त्यमात्रहेतुता

#### गम्यते प्रभासखराडे -

" मध्याहः खड़्पात्रं च तथा नेपालकम्बलः । रूप्यं दर्भास्तिला गावो दौहित्रश्चाप्रमः स्मृतः ॥ पापं कुत्सितमित्याहुम्तस्य संतापकारिणः। श्राप्टावेते यतस्तस्मात्कृतपा इति विश्रुताः"॥ इति ।

तथा च कुतपापराह्णादीनां श्राद्धोपकमप्रयोगयोः प्रशस्तकाल-मात्रत्वेन नित्यवच्छाद्धार्थतया केनिचिद्धिचाऽनियमितत्वात्तत्र सर्ववेलानां प्रसक्तो युक्ता रात्रिसम्धादोनामनंभित्तिकसर्वश्राद्धेषु

> "प्रातःकाले तु न आदं प्रकुर्वीत द्विजात्तमः। नैमित्तिकेषु आद्धेषु न कालनियमः स्मृतः"॥

इति माधवाचार्योदाहृताच्छिवराघवसंवादवाष्याच प्रातःकालिष-हितवृद्धिश्राद्धातिरिकेषु तेषु प्रातःकालस्य निषेधः।

तेन रात्रिसन्ध्याद्वयतद्गितकप्रातःसायाद्वव्यतिरिकतद्ग्तराल-वर्तिमुद्दूर्त्तनवक्षमिय श्राद्धानामनैभित्तिकानां कालः । तन्मध्ये कुतपादिमुद्दूर्त्तकपञ्चकं पार्वणेऽतिव्रशस्तम्। "ऊर्ध्वमुद्धूर्तात्" इत्यादि-वचनात्। द्वेत्राविभक्तदिनापराद्धाप्राशस्त्यप्रतिपादकस्यापि मनुवच-नस्य सायाद्वनिषेधवशेन तत्रेव पर्यवसानाच्च। श्रत एव कण्ठागतं मधु को नाम नास्त्राद्यतीति न्यायेन शिष्टानां प्रायम्तथेव श्राद्धानुष्ठानम्। एकोद्दिष्टे च मध्याद्वः। स चात्र गान्धर्वे द्वित्वा कुतपरौद्दिणात्मकं मुद्दर्तद्वयमेव।

> "प्रारभ्य कुतपे श्राद्धं कुर्यादागीहिएां बुधः। विधिशो विधिमास्थाय रोहिएां तु न लङ्क्यंत्"॥

इति श्लोकगौतमवचनात् । इदं हि वचनं न पार्वणविषयम्। पूर्ववचनविरोधात्। नापि—

> "शुक्रपक्षस्य पूर्वाह्में आहं कुर्याद्विसक्षणः। कृष्णपक्षापराह्में तु रोहिएं तु न लह्नयंत्"॥

इति वायुपुराणवत्तदुपक्रमविषयम्। "प्रारम्य श्रादं कुर्यात्" इति
प्रारम्भात्पृथक् श्राद्धकरणस्योपादानात्। परिशेषादेकादिष्टविषयमेव।
सायाद्धस्य च निषद्धस्यापि पुनर्विधानाद्गोणकालत्वमित्युक्तम् ।
तत्राद्यद्वितीयतृतीयमुहर्त्तानां गौणगौणतरगौणतमता । दिनाष्टमभागान्त्यमुहर्त्तयोः पुनर्निषेधात्। न तु सर्वथाऽकालता रात्रिप्रातर्वत्।
"स्वकालातिक्रमे कुर्याद्वात्रेः पूर्वतयाऽवधिः" इतिव्यासवचनात्,
'रात्रेरन्यत्र' इतिवचनाच्च। प्रातःकालस्तु पार्वणैकोदिष्ट्यानिषद्ध
प्रव । सायाह्वत्पुनर्विधानाभावात्।

न चाद्यमुहूर्त्तस्य पुनिनेषेधात्तच्छेषभागस्य गौणतयाभ्यनुक्का गस्यत इति वाच्यम्। तस्य सामर्थ्याद्वृद्धिश्राद्धविषयत्वस्योक्तत्वात्।
सङ्गवस्तु न निषिद्धो नापि प्रशस्त इति भवतु चैकोद्दिष्टवृद्ध्यादिषु
मध्याद्ध्यातरादिश्रवणं नियमार्थमेव । पार्वणं तु प्रकृतिभूते कुतपापराद्ध्योरुपक्षमप्रयोगकालत्वश्रवणं स्पष्टैर्वचनैः प्राशस्त्यार्थमेवेति
युक्तस्तत्प्रकरणेऽनारभ्य वा श्रुतो राज्यादिप्रतिषेधः। कुतपस्य च
नाडीद्ध्यात्मकस्य यच्छुाद्धोपक्षमे प्राशस्त्यम्। तस्य विकृतिभूते पार्वणे
स्यवस्था समर्यते मार्कण्डेयेन 'शुक्कपक्षस्य" इत्यादि। शूलपाण्यादिभिर्वायुपुराण्यवेनदं लिखितम्। इदं हि वचनं शुक्कपक्षसम्बन्धिनां
युगमन्वादिसांवन्सरिकादीनां सर्वेषां शुक्कपक्षपुरस्कारेणेव श्रुतानां
वा माध्यौण्मास्यादिज्ञीह्यवपाकादिश्राद्धानां सर्वस्य प्रयोगस्य
पूर्वाह्वकालत्वं कृष्णपक्षसम्बन्धिनां चापराह्वकालत्वं विद्धाति ।
पक्तत्रापराह्वावेषांध्यसङ्गादपरत्र च प्राप्तत्वात्।

न च कृष्णपक्षांशेऽनुवाद एव। शुक्कपक्षांश एव तु सामान्यप्राप्ता-पराह्वादिबाधेनैव पूर्वाह्वविधिरिति वाच्यम्।

श्रवाधेनोपपत्तौ तस्याप्यन्याय्यत्वात् । द्वेधाविभक्तपूर्वाह्णान्तर्ग-तस्य कुतपपूर्वभागस्य तादृशापराह्णान्तर्गतस्य च तदुत्तरभागस्य पक्षेभेदेनोपक्रमकालत्वव्यवस्थापने तु न कस्यचिद्वाधोपेक्षितविधानं च लभ्यते। ''रौहिंगां तु न लङ्घयेत्" इत्यप्युपक्रमकालविधान एव संगच्छते। उपक्रमे रौहिंगां न लङ्घयेत् तत्र चा कृष्ण- पक्षसम्बन्धिश्राद्वमुपक्रमणीयिर्मित।

विष्णुरप्युपक्रममेव पूर्वापराह्मयोः पक्षमेदेन । दर्शयति—"शुक्कप क्षस्य पूर्वाह्ने, कृष्णपक्षस्यापराह्ने विद्यान्स्नातानाचान्तानुपवेशयेत्"इति ।

यत्तु हेमादिणास्य वचनस्य पूर्वोक्तमेवार्धमङ्गोकत्यैकोहिष्टविषय-त्वमप्युक्तम्। एकोहिष्टमपि पक्षमेदेन कुतपपूर्वोत्तरभागयोक्षकमणीय-मिति तद्विचार्यम् । तस्य तत्त्रथमभाग एवोपक्रमणीयत्वात्तत्राव्यव-स्थाया अप्राप्तेः। तथा च व्यासः—

> "कुतपप्रथमे भागे एकोहिएमुपक्रमेत् । आवर्त्तनसमीपे वा तत्रेव नियतात्मवान्, ॥ इति ॥

तत्रैवेति कुतपप्रथमभाग एव परामृश्यते न तु कुतपः। विशे-षण्त्वात् । तत्रैव प्रथमकलायामेवार्त्तनसमीपे वेति विकल्पः। कुतप-परामर्शेन तदुत्तरभागविधावपि वाशब्दात्तस्यानुकल्पत्वम् । तथात्वे कुतपोपक्रमविधानादेवैतस्यार्थस्य सिद्धावस्यानर्थक्यात् । कदाचि-द्वौणत्वेन गान्धवेऽपि तस्योपक्रमः। तथा च शिवराधवसंवादे—

> "ग्रहादिव्यतिरिक्तस्य प्रक्रमे कुतपः स्मृतः। कुतपाद्थवाष्यवीगासनं कुतपे भवेत्"॥ इति॥

इदं वचनमेकोहिष्ट विषयमेव। मध्याह हुके तत्रैवावैगुएयात्तदन्त-र्गतगान्धर्वविधानस्याचितत्वात्। एतेन वचनद्वयस्यापि पार्वणैको-हिष्टोभयविषयत्वं माधवोक्तमप्यपास्तम्।

यदिप माध्रवस्येव दैविकपित्र्यश्राद्धविषयतया "पूर्वाह्णे दैविकं आद्धमपराह्णे तु पैतृकम्" इत्येतत्समानार्धतया 'शुक्कपक्षस्य" इत्यादि-वस्त्रवयाख्यानं तदुत्प्रेक्षामात्रकल्पितम्। यदिष ग्रूलपाणिना "शुक्कपक्षसम्बन्धि-युगाद्या दिश्राद्धं पूर्वाह्ले, कृष्णपक्ष-सम्बन्ध्यपराह्लं कर्त्तत्यम्। पूर्वाह्लम्यात्तराविधरपराह्लस्य च पूर्वाविधरको "रौहिणां तु" इति। तेन शुक्कपक्षे नवममुहत्तों परिश्राद्धं न कर्त्तव्यं कि त्ववीगे वे कृष्णपक्षे च तस्मात्प्राङ् न कर्त्तव्यम्। तेन कृष्णपक्षपुरस्कारिविहतश्राद्धेषु रौहिणाख्यो नवममुहत्तों मुहर्त्तन्त्रयात्मकोऽपराह्थेति मुहर्त्तचतुष्टयश्राद्धकालः। तत्राप्यपराह्यः प्रशस्तः। शुक्कपक्षपुरस्कारिविहतश्राद्धेषु तु सङ्गवो मध्याह्यश्रेति मुहर्त्तपर्वाह्यात्वेष्यस्व तु सङ्गवो मध्याह्यश्रेति मुहर्त्तपर्वम्, तत्रापि द्वेधाविभक्तपूर्वाह्यान्तर्गतो भागः प्रशस्तः।

> "अपराह्णे तु संप्राप्ते अभिजिद्रोहिणोद्ये । यदत्र दीयते किञ्जित्तदक्षयमुदाहतम्" ॥

इति मत्स्यपुराणोक्तमभिजिदाख्याष्टममुहूर्त्तरौहिणोषक्रमापराह्णा-तमकं मुहूर्त्तपञ्चकं तु मुहूर्त्तचतुष्ट्यापेक्षयापक्षप्टम् । अत एव "ऊ धर्व मुहूर्त्तत्कुतपाद्यन्मुहूर्त्तचतुष्ट्यम् । मुहूर्त्तपञ्चकं वापि स्वधाभवनभिष्यते "

इति मत्स्यपुराणीयमेव वचनान्तरम् । प्रातःसायाहावधिपरि-चिछन्नं मुहर्त्तनवकं त्वपकृष्टतरम्" इत्युक्तम् ।

तद्पि पक्षद्वयसाधारएयेनैव प्रारम्भप्रयोगकालत्वेन प्राप्तयोः कृतपापराह्वयोरवाधेनैव पूर्वोक्तविधया शुक्ककृष्णवाक्यव्यख्यानसंभवे संपूर्णप्रयोगकालविधायकत्वेन विष्णुवचनविरुद्धस्य व्याख्यानस्या-युक्तत्वादयुक्तम्। रौहिणस्य पूर्वाह्वाविधत्वं चात्यन्तायुक्तम्। पूर्वाह्वान्तर्गतस्येव हि कस्यचित्किञ्चित्तद्भागव्यवच्छेदेन तं प्रत्यविधत्वं स्याद्यथा तस्येव स्वपूर्वभाविकृतपोत्तरार्धव्यवच्छेदेनापराह्वं प्रति। न त्वपराह्वान्तर्गतस्य पूर्वाह्वं प्रति। तस्माच्छुक्ककृष्णवाक्यस्य पूर्वोक्तमेव व्यख्यानं साधीयः शिष्टाचारानुगतं च। न हि केऽपि शिष्टाः शुक्काक्षगतं पौर्णमासोब्रोहियवगकादिश्राद्धं पूर्वाह्वे समाचरन्ति। एतेनैव तद्वचनसिद्धमेवार्थं युगादिषु प्रतिपाद्यत्—

"द्वे शुक्के द्वे तथा कृष्णे युगादीन् कवयो विदुः। शुक्के पौर्वाह्निके प्राह्ये कृष्णे चैवापराह्मिके"॥

इत्येतद्पि स्मृत्यन्तरवचनं व्याख्यातम्। तदेवं निपेधमुखेन श्राद्धवेला प्रदर्शिता, निषिद्धरात्रिसंध्यादिव्यतिरिक्ताऽहर्भागः संति। तत्प्रसङ्गेनैव विधिमुखेनापि सा दर्शिता— " धूर्वाह्ने देविकं श्राद्धम्" इत्यादिवचनैः। तेषां च प्रयोजनमुक्तम्— "प्राशस्त्यार्थानि नियमार्थान् न्येव च"इति। तत्र दैविकं श्राद्धम्— "देवानुद्दिश्य कियते तत्तु दैविक-मुच्यते " इति विश्वामित्रोक्तम् । तस्यापि च श्राद्धत्वमभियुक्तश्रा-द्धप्रसिद्धिविषयत्वक्रपश्राद्धलक्षणे वान्यत्र प्रपञ्चिष्यते ।

श्रूलपार्यादिभिस्तु मातृकमिति पाठतम्— 'पित्रादित्रयपलीस्तु भोज्या मातृः प्रति द्विजाः । स्त्रीणामेव तु तम स्यान्मातृश्राद्धमिहोच्यते "॥

इत्यनिवतार्थशङ्कनामलिखितवचनोक्तत्वेनोत्प्रेक्षितमन्वष्टकां कार्यस्थान्त्रमानिक्तिकृत्वेन व्यख्यातम् । तन्मेधातिथिकल्पतरुकारप्रभृतिप्रामणिकनिवन्धृलिखितपाठेन शिष्टाचारेण च विरुद्धमित्युपेक्षणीयम् ।
पूर्वाह्वशब्देन चात्र मध्याह्रपूर्वभावी सङ्गवो प्राह्यः । प्रातर्व्यपदेशादत्रापि प्रातःकालिक्षेधप्रवृत्तौ बाधकाभावाच्च । प्रामश्राद्धं तुः
पूर्वाह्वे "इत्यत्रापि स एवः।

"कालात्प्रातस्तनादृध्वे त्रिमुहत्तां तु या तिथिः । आमश्राद्धं तत्र कुर्याद्द्विमुहत्तापि वा भवेत्, ॥ इति व्याघ्रपादवचनाच ।

श्रयं चामश्राद्धे पूर्वाह्मविधिद्धिज्ञातिकर्तृकामश्राद्धे एव न तु श्रद्रकर्तृकामश्राद्धेऽपीति हेमाद्रिः । तथा हि अस्योभयविषयत्वे नित्यानित्यत्वेन वैषम्यं स्यात्। हिजांशे आतिदेशिकापराह्णस्य नित्यं वाधेनः नित्यत्वाच्छूद्रांशे औपदेशिकस्य तस्य । पाक्षिकवाधेना नित्यत्वात्।

कथं पुनिर्द्धिजकर्ष के आमश्राद्धे अपराह्णस्यानिदेशिकत्वं शूद्रकर्लु के चौपदेशिकत्वम् । इत्थं द्विजानां तावद्वश्राद्धमेव नित्यवच्छु तं
नित्यमामश्राद्धं तु पाकासंभवाद्युपाधौ श्रुतमनित्यम् । शूद्राणां तु
"शूद्रः कुर्यात्सदैव हि,,इति।नित्यवच्छुतं तदिप नित्यम्। तथा च प्रक्रतावप्रराह्णविधिद्धिजकर्षकाक्षश्राद्धे शूद्रकर्म् कामश्राद्धे चोपदेशत एव
भवति साधारणः प्रोक्षणावघातादिविधिरिव व्रोहियवयागयोः ।
द्विजकर्म् कामश्राद्धे त्वनित्ये उपदेशतस्तथा भवितुमशक्रुवन्नतिदेशत
एव भवति । क्रयाभिषवादिविधिरिव फलचमस्यागे । ततश्रायं प्वाद्धविधिनित्यानित्यत्ववैषम्यप्रसङ्गादुभयविषयो भवितुं शक्रुवन्विकल्पापस्रेव शूद्रामश्राद्धं परिद्वत्य द्विज्ञामश्राद्धविषयो भवति ।
एवं सति—

"मध्याह्वात्परतो यस्तु कुतपः समुदाहृतः। श्राममात्रेण तत्रैव पितृणां दत्तमक्षयम्,॥

इति शातातपवचनस्यापि मध्याह्वोत्तरकालविधायकस्य सविषमकता भवति । पूर्वाह्वस्यामश्राद्धमात्रविषयत्वे त्विदं निर्विषयं स्यादिति ।

तिद्मापातरमणीयम् । तथाहि श्रश्निष्टोमतिद्तरसंस्थज्योति-ष्टोमदृष्टान्तोपवर्णनात्सोमफलचमससाध्ययागदृष्टान्तसंकीत्त नाचाधि-करणद्वयव्युत्पादितस्यापि न्यायस्यायं विषयस्तस्याभिमतः । तत्र न तावत्संस्थाधिकरणन्यायोऽत्र संभवति । तथाहि । किमग्निष्टोम-संस्थस्योक्थ्यादिसंस्थस्य च ज्योतिष्टोमस्य समानं दक्षिणीयादि-धर्मविधान्यम्, अताग्निष्टोमसंस्थस्यैव तत्, इतरसंस्थस्य त्वतिदेशादितिः भाष्यकारोप्रस्य स्तविचारस्यायं तात्पर्याथीं वात्तिके दशितः । कि Land to the first the second of the second

यथा मौरोडाशिककण्डाधीता अग्न्यन्वाधानाद्यो धर्माः षण्णामण्याग्नेयादिभावनानां प्रकरणाख्योपदेशादेवाङ्गम् । तथा दीक्षणीयाद्यो ज्योछोमभावनायास्तदाश्चितोकथ्यादिकरणकफलभावनायाश्चन्तःज्योतिछोमभावनाया एव ते । तथोकथ्यादिभावनानां त्वनिर्देशादिति । तन्नोभयार्थत्वे यदा यदा ज्योतिष्ठामेन स्वापूर्वं कुर्यात्तदेत्थम्, यदा च तन्नैव
कदाचिदुकथ्यादिभिः स्वफलापूर्वं कुर्यात्तदेत्थम्ति नित्यानित्यशेष्यन्वयाधीनशेषानित्यत्वानित्यत्वगाचरतात्पर्यवैक्षण्यापत्तेरङ्गानामाश्चयान्वयस्य पूर्वमवश्यं वाच्यत्वेनान्वययौगपद्यासंभवादाश्चयेणासम्बध्यतदाश्चितगुणान्वयासंभवादगुणेनासम्बध्याद्णश्चयान्वयसंभवाच्च,
श्चाश्चयमूतस्य ज्योतिष्ठोमस्यैवापदेशको धर्मा उकथ्यादिसंस्थानां
त्वितदेशतःइति च तत्र निर्णयः ।

न चार्यं न्यायः प्रकृते संभवति । तदा ह्ययं न्यायः प्रकृते स्याद्य-द्यन्नश्चाद्धाद्धिन्नमामश्चाद्धं नाम कर्म स्यात्तद्दिपं च द्विजग्रद्धकर्तृ-भेदेन । तदा ह्येयं चकुं शक्यते—द्विजान् शूद्धं च प्रति नित्यत्वेन समानयोरन्नश्चाद्धशूद्धकर्तृ कामश्चाद्धयोरेवापराह्णाद्यो धर्मा उपदेशतः-समानाः द्विजान्प्रत्येवानित्यस्य तत्कर्तृ कामश्चाद्धस्य तु वेधम्यान्न तथा किन्त्वातिदेशिका इति । न च श्चाद्धभेदोऽत्रास्ति । एकमेव दर्शश्चाद्धम् । तत्रान्नं नित्यवच्छुतं साधनं सोमवत् । श्चामं तु शूद्ध -कर्तृ कत्वेन निमित्तेन श्चुतमपि फलचमसवद्दित्यमेव । पाका-संभवादिनिमित्तेनापि श्चुतमनित्यमेव । तत्रात्तरं परिशेषाद् द्विजाति-विषयमेव भवति । न चापराह्वादयो धर्मा द्वव्यान्वियनः किन्तु कर्मा-च्वियनः । तत्र्य कर्मेकमेवेति ।

एतेन फलचमसन्यायोऽपीह प्रत्युक्तः । द्रव्यधर्मगोचरो हि स न्यायः। श्रभिपवादयो द्रव्यधर्मा नित्यवच्छता नित्यवदेव ज्योतिष्टो-मापूर्वान्विता यावत्तदपूर्वभाविना नित्यन सोमद्रव्येणैव द्वारेणान्वेतु- मर्हन्ति नानित्येन फलचमसेन। प्रोक्षणाच्यातादीनां त्वाम्नानतः प्रयोगतश्च व्रीहियवयोः समानत्वेन विशेषाप्रहणाद्युक्तस्तदुभयद्वारा कर्मान्वय इति। न चापराह्वादयो द्रव्यद्वारा कर्मान्वयिनो येन तन्त्याय-गाचराः स्युः। ये तु द्रव्यधर्मा श्रामिमर्शनाद्यस्तश्रेष्यत एवायं न्यायः। उपदेशादक्षे आमे तु द्विजसम्बन्धिन श्रद्धसम्बन्धिन वातिदेशादिति।

यञ्च शातातपवचनं तत्प्रत्युत द्विजातिषिषयमेव प्रतीयते। मात्रशब्दादामस्यानुकल्पत्वप्रतीतेः। द्विजान्प्रत्येव च तस्य तथात्वात्।
किं च यदि पूर्वाह्मविधिन्यीयादेव द्विजकत् कामश्राद्धविषयस्तदा
शूद्रामश्राद्धस्य द्विजानश्राद्धसामानविष्यादेव कुतपोत्तरार्द्धाचपराह्मकालत्वसिद्ध्या तद्विषयत्वे वैयर्थ्यापत्तेः सार्थक्याय द्विजामश्राद्धमेव विषयाकुर्यादिदम्। श्रगत्या च पूर्वाह्मविधिना विकल्पतेति
द्विजातिविषयत्वेऽपि पूर्वाह्मविधेविकल्पप्रसङ्गस्तुल्यः। यदा च
मात्रशब्दस्वरसाच्छातातपवाक्यं द्विजातिविषयमेवापद्यते तदा पूर्वाह्विधेः प्रस्तुततद्विषयत्व एवं विकल्पः प्रसज्यते न तु शूद्दविषयत्वे।

तदाश्रामक्षे उपदेशाद्पि सामान्यविषयात्सावकाशाच्च प्राप्तस्या-पराह्णस्य निरवकाशविशेषशास्त्रविहितेन पूर्वाह्णेन । नित्यबाधसंभवी-द्धामश्राद्धत्वप्रयुक्तैरन्यधर्मेरितरधर्माणामिव । तेन हेमाद्विमात्रोपश्चमिदं यौद् साकरं तहिं सर्वत्रामश्राद्धे पूर्वाह्णे विकल्पितं कुतपोत्तराधीदि-कालं विधत्ताम् । द्विजामश्राद्धे एव वा पूर्वाह्णविधस्तु शूद्धामश्राद्ध-विषय प्वास्त्वित्यलमनेन ।

प्रातवृ द्धिनिमित्तकमिति पुत्रजन्मातिरिक्तवृद्धिपरम् । पुत्रजन्म-रूपवृद्धिनिमित्तकं तु तदनन्तरमेव कर्त्तव्यम् । निमित्तस्वभावनिब-न्धनतदानन्तयोपदेशकेन नैमित्तिकविधिनैव विशेषरूपेण सामान्य-शास्त्रवाधात् । न्यायप्राप्तार्थप्रपञ्चकान्येव—

"पूर्वाह्वे वै भवेद्रद्धिर्विना जन्मनिमित्तकम् ।

पुत्रज्ञन्मिन कुर्वित आहं तात्कालिकं बुधः"॥ इत्यादीनि प्रजापत्यादिवचनानि। बुद्धि छिश्राद्धम्। स्रत एव राज्या-दिनिषेधोऽपि सामान्यरूपं।ऽत्र न प्रवसैते। उपोद्धलकं च राहुद्शीने-त्यादि देवलवचनं पूर्व दर्शितम्। न्यायप्राप्तानुवादत्वाचैवंजातीय-कानां वचनानाम्।

> "सन्ध्याराज्योर्न कर्त्तव्यं श्राहं खलु विस्रह्मणैः। तयोरित च कर्त्तव्यं यदि स्यादाहुदर्शनम्"॥ स्तानं दानं तपः श्राहमनन्तं राहुदर्शने। श्रासुरी रात्रिरन्यत्र तस्मात्तां परिवर्जयेत्"॥

इत्यादिवचनेषु कस्यचिदेकस्य निमित्तस्योपादानमुपलक्षणमेव सर्वेषाम्। श्रत एवाशौचसंनिपानेऽपि न पूर्वप्रवृत्तनिमित्तकमुत्तर-प्रवृत्तेनात्तरप्रवृत्तनिभित्तकं वा पूर्वप्रवृत्तेन श्राद्धजातकमौध्वदेहिका-द्यधिकारिणः प्रति पध्यते। यचनमिषि—

> 'स्तके तु लगुन्यने पुनन्तम यदा भवेत्। कर्तुस्तारमासिको सुद्धिः प्रवासोचेन सुध्यति'॥ इति।

स्तकादिग्रहणं चोपलक्षणं पूर्वोकादेव हेतोः। तेन पूर्वप्रवृत्ताशौच-मध्ये भतृं भरणे ग्राशौचवतीनामि पत्नीनाम नुमरणमि भवति। तस्यापि भक्ति प्रेने ब्रह्मचर्ये तद्व्वारोहणं चेति "यस्य च भावेन भावलक्षणम्" इत्यनुशिष्टस्रतिसप्तम्या नैमित्तिकत्वावगमाद्भतृं संस्कार-प्रयुक्ततिचित्युपजीवित्वेन निरवकाशत्वाच । फलश्वणं तु न नैमित्तिकत्वित्रोधिः। निमित्तेन भाव्यांशापूरणात्रे मित्तिकस्यापि फलाकाङ्शत्वात्। श्रत एव जातेष्टावार्थवादिकफलकल्पनया संवित्व-ताधिकारत्वम्। तत्र यदि विधावर्थवादे वा फलं न श्रूयेत तदा पाप-ध्यः फलं कल्येत्। सित तु तिस्मिस्तदेवान्वीयते । श्रकरणप्रत्यवायाभावस्तु पाक्षिकत्वेन श्रवणात्सत्यिप नैमित्तिकत्वे, तदेव च प्रयोजकमङ्ग- सकोचे तचेहाप्यस्त्येव । सित हि निमित्तसम्बन्धे तदानन्तर्योपदेश-केन तिहिधिनैव विशेषरूपेण सामान्यशास्त्रविहितानामुपादेयानामनु-पादेयानां वा तद्विरोधिनामङ्गानां भवति बाधः ।

रजस्वलायास्तु न भवति। त्रशुचित्वादेव सर्वनित्यकाम्यकर्मनि-षेघे सिद्धे "न च किंचिदाचरेत्" इति पुनर्निपेधस्य किंचिच्छब्दसम-भिन्याहृतस्य नैमित्तिकानामपि निषेधफलत्वात् । स्तिकायाश्च "उदक्या स्तिका वापि" इत्यादिव्यवहारादुदक्यासमानधर्मत्वावगमा-त्। किञ्च स्तिकोदक्यामरणे नैमित्तिकप्रायश्चित्तादिविधानदिना-पाद्यमपि तदवस्थामरणमनर्थहेतुतयावगम्यते किमुतापाद्यमिति सा-मकाशोऽनुमरणविधिस्तद्वित्रविषय एवोचितः।

नन्वाशौचे न्यायतः प्राप्तानामपि नैमिक्तिकानां "नित्यानि निव-संरन्" इति वचनादेव निवृत्तिर्भवतु । तेषामपि निमिक्तसम्बन्धा-दावश्यकत्वपर्यायनित्यत्वावगतेः । नित्यानामपि च नैमिक्तिकत्वात् । प्रान्यथा नित्यत्वस्यैवासिद्धेः । न चाकरणे प्रत्यवायश्रवणाक्तिसिद्धिः । नित्यानां सतामकरणे प्रत्यवायस्य स्मृत्याऽबोधनात् । यन्तु केषांचि-श्रीमिक्तिकानां तत्रानुष्ठानं तत्प्रतिप्रसवक्रपवचननिवन्धनमेव यावद्वचनमस्तु ।

उच्यते—''नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं कर्म वैदिकम्'' इति-परिभाषितानां नियतनिमित्तोपाधौ श्रुतानां पञ्चमहायज्ञादीनामेव नित्यपदेन ग्रहणम्। "कार्यकालं संज्ञापरिभाषयोरुपस्थानम्" इति न्यायात्। त्रत एव नित्यानीति संक्षेपप्रपञ्चवचनेषु—

> 'पञ्चयज्ञविधानं च न कुर्यान्मृत्युजन्मनोः । स्तके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनां विधीयते"॥

इत्यादिषु तादृशानामेवोयादानं दृश्यते। यानि तु नैमित्तिकानां केषांचित्रप्रतिप्रसन्नवचनानि तानि मन्द्रमतीनां न्यायप्राप्तार्थस्पष्टी-करणार्थान्येव। अत एव "स्वके तु समुत्यक्रे" इति वचनमुपन्यस्य तुल्यन्यायत्वात् "उदकपिणडदानाद्यपि" इत्यादि विद्यानेश्वरप्रभृति। भिरुच्यत इति।

पुत्रजन्मनिमिनं च श्राद्धदानादि नालच्छेदात्पूर्वमेव कर्त्तव्यं न तदुत्तरम्। तथा च मनुः—' प्राङ्नाभिवर्द्धनात्पुं सो जातकर्म विधी-यतेंग्दिति । हारितोऽपि-'प्राङ्नाड्याश्छेदात्संस्कारपुर्ण्यार्थान्कु-र्चन्ति, नाड्यां तु दिजायामाशौचम्" इति । संस्कारे जातकर्माण् पुर्ण्यार्थेषु च हिर्ण्यवस्त्रादिदानेष्वधिकार इत्यर्थः। श्राशौचस्यातिश-यविशेषरूपस्येतरकर्मानधिकारस्य च नालच्छेदात्पूर्वमपि सत्त्वात्।

विष्णुधर्मोत्तरेऽपि—"अच्छित्रायां तु नालायां श्राद्धं वै पुत्र-जन्मनि" इति । यदि तत्र क्रयाचिदसंपत्त्या न जातं तदा स्तको-त्तरं जातेष्टिवत्कर्ताव्यम्। तथा च वैजवापः—

> ''जन्मनोऽनन्तरं कायं जातकर्म यथाविधि। दैवादतीतकालं चेदतीते सूतके भवेत्"॥ इति।

"श्राशौचोपरमे कार्यमथवा नियतात्मिभिः" इति विष्णुधर्मोत्तर-मप्येत्तद्विषयमेव। श्रत्र च प्रातःकालस्तावत्पञ्चधाविभागेनैव दिना-द्यमुहृत्तं त्रयात्मकः। पक्षान्तरेषु प्रातविभागाभावात्। यस्तु त्रेथा-चतुर्धाविभक्तदिनाद्यभागयोरिष क्रचित्प्रातःशब्दप्रयोगः स गौण इत्यु-कं पर्वनिर्णये। पूर्वाह्वश्च द्वेधात्रेधाचतुर्धाविभागेष्वहः प्रथमो भागो यौगिकः। श्रपराह्वोऽिष द्वेधात्रेधाविभागयोरावर्त्तं नमध्याह।पेक्ष-या तथा। मध्याह्वश्च त्रेधाविभागे पूर्वापराह्वापेक्षया तथैव। चतु-

र्घापञ्चयाविभागसम्बन्धिनोस्तु मध्याह्वापराह्योः परिभाषिकत्वाद्-ढयंशोऽपि स्वीकार्यः। मध्यत्वापरत्वयोरापेक्षिकत्वेन योगस्यान्यत्रापि संभवात्। तत्र संज्ञापरिभाषयोः कार्यविनियागार्थत्वात्परिभाष-येव च तद्वियये रुढेरात्मलाभात्यारिभाषिकस्यैव मध्याहादेः सर्व-विनियागेवु प्रहर्ण स्याम तु यौगिकस्येति तस्यापि तत्र ग्रहरणसिद्ध्यथं द्वेधात्रेधाविभागयोगाँगसिद्धाऽप्यपराह्वादिः पुनः परिभाषितोऽपि 'आवर्तनात् पूर्वाह्वो हापराह्वस्ततः परः" इति, ''पूर्वाह्वो वै देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणामपराह्यः पितृणाम्" इति च। यद्य-पीयं भ्रतिः पूर्वाह्यदीनां दैवादिषु विनियोगफला, तथाप्यहस्त्रेधा-विभागं तेषां च भागानां पूर्वाह्णादिसं जकत्वमिप द्योनयति। श्राद्धे च सर्वपक्षसम्बन्धिनोऽपराह्णस्य ग्रहणद्योतकानि दृश्यन्ते । ''यथा चैवा-परः पक्ष" इति द्वेधाविभागसम्बन्धिनः, "वासरस्य तृतीयँऽशे" इति-त्रेधाविभागसम्बन्धिनः, "चतुर्थे प्रहरे प्राप्ते", इतिचतुर्धाविभागः सम्बन्धनश्चतुर्थप्रहरात्मकस्य सायाह्नस्य आदे निषेधस्तादृशस्यैवा-पराह्य तद्द्रत्वद्योतकः। पञ्चधाविभागस्तु श्राद्धप्रकरण एवाह त्योक्तो मत्स्यपुरारो—

> 'पातःकालो मुह्त्त्रिकोन्सङ्गवस्तावदेव तु। मध्याह्वस्तिमुह्तः स्याद्यराह्यस्ततः परम्॥

सायाह सिमुहर्तः स्यात्" इत्यादि । यद्यपि चैतानि द्योतः कानि स्मार्त्तानि, श्रुतौ तु "पूर्वाह्यो देवानाम्" इत्याद्यभिधाय "तस्मार्द्यपाह्ये ददाति" इति साक्षात्त्रेधाविभागसम्बन्धिना विनियोगस्तथा-पि तस्य पिग्डपित्यक्षविषयत्वात्तदुत्तरभाविन्याहिताग्निपावंण पव ताह्यापराह्यनियमो न सर्वत्रेति।

# अथ तिथियुक्तशाद्धे खएडातिथिविवेचनम् ।

पवं तसच्छाद्यगो वरतसद्वलानिक्ष्यणे कृते तिथिप्रयुक्तश्राद्धेषु खराडा तिथिपिति । तिथिप्रयुक्तानि च श्राद्धानि प्रकारमेदेन द्विधानि । कानिचिद्देकोद्दिष्टानि कानिचिद्यार्वणानि । तत्र यद्य-पि योगात् "दर्शश्राद्धं तु यत्प्रोक्तं पार्वणं तत्प्रकीत्तिनम्" इति परि-भाषया च मुख्यं पार्वणं दर्शश्राद्धमेव तदन्यस्यां तिथौ नेव प्राप्नोति, तथापि त्रियुक्षदेवत्यत्वे तत्सदृशप्रचुरप्रयोगविषयत्वात्तेनेव साह-श्येन निमित्तेन "त्रीद्धिदृश्य तु यत्तद्धि पार्वणं मुनयो विदुः" इत्यादि- वचनैः परिभाषितं च यद्गोणं पार्वणं तत्र तावदंकोद्दिष्टसाहित्येन सर्वा तिथिनिणींबते । मुख्यपार्वणमात्रे त्वमावास्या पश्चात् निर्णेष्यते ।

तत्र सर्वतिथिषु सिष्ण्डोकरणपूर्वभाविमासिकमेकोहिएरूपं तदुत्तरमावितदाब्दिकं चेकोहिएरूपं पार्वण्रूषं वा काम्यं च 'प्रतिपद्धनलाभाय' इत्यादिनाक्यैविहितं पार्वण्रूषं प्राप्नोति। तत्रैकोहिएरूपे
कुतपरीहिण्रूपमध्याहेकदेशब्यापिनी पार्वण्रूपं च कुतपादिमुहूर्सपश्चकव्यापिनी शुक्कपक्षपुरस्कारविहिते तदुत्तराधीदिसार्धमुहूर्त्वचतुष्टयव्यापिनी च तदितरिके तिथिर्याद्या। "श्रारभ्य कुतपे
आद्धं कुर्यादारी हिणाद्व धः" इत्येकोहिएस्य तत्कालत्वात्।

"ऊर्ध्वं शुहृतांत्कुतपाद्यन्मुहृतंचतुष्यम्। मुहृत्तंपञ्चकं होतत्स्वधाभवनभिष्यते"॥

इति च पार्वणस्य तत्कालत्वात्। "कर्मणो यस्य यः कालः" इयादि चचनात्।

> 'श्वध्याह्रव्यापिनी या स्यात्सेकोहिष्टे तिथिमंचेत्। आयराह्यापिनी या पावेंगे सा तिथिमंचेत्"

इति विशेष वचनाच ।

यद्यपि चैते पर हृद्यस्तत्र तत्र प्रशस्ताः काला न तु नियता इत्युक्तः तथापि विशेषवचना त्थिनिर्णयस्तद्व्याप्त्येच कर्तव्यः। अनुष्ठानार्थत्वाच्च निर्णयस्य, अनुष्ठानस्य च कर्ण्डागतमध्वास्वाद्व्यायेन तत्रैवोचितत्वात्। अपराह्मप्रहृणेन च यद्यपि मुहूर्त्तपञ्चकं सार्धमुहूर्त्तचतुष्ट्यं वा संपूर्णप्रावेणप्रयोगकालः। यदि च तावत्कालव्यापिनी लभ्यते वद्योद्याः कव्यस्तथापि यदा तादृशो न लभ्यते तद्या प्रधानप्रयोगकालात्रमुहूर्त्तात्म कापराह्मपत्रव्यापिन्यपि प्राह्माः, निर्णयश्च तद्व्याप्त्येवः कर्त्तव्यत्वेव कालव्याप्तिषद्यक्षसंभवात् इति द्यातितम् तत्रयैकस्मित्रे वः दिने कारस्नैतैकदेशेन वोक्तयोरेकोदिष्ट्यार्वणकालयोर्वर्तते सेव तयोप्राह्मा। दिनद्वयेऽपि वैषम्येण तदेकदेशव्याप्तौः तद्याधिक्यवती। अपराह्मांशे वज्यनमपि मर्गचेः—

"द्वयप्रसह्तव्यापिनो चेदाव्यिकस्य यदा तिथिः। महती यत्र तद्विद्धां प्रशसन्ति महर्षयः'॥ इति।

दिनद्वयेऽपि साम्येन तदेकदेशब्यासिस्तस्याः एव तिथेः क्ष्येणः साम्येन वृद्ध्या च भवति । तत्र—

'खर्बो दर्पस्तथा हिंसा त्रिविधं तिथिलक्षणम्। सर्वद्पौ परो पूज्यो हिंसा स्यात्पूर्वकालिकी"॥ इति वजनािक्रणियः।

खर्तः साम्यवांस्तिथः। दर्पो वृद्धिमान्। हिंसाक्षयस्तद्वानित्यगुणवचनस्यापि साम्प्रतिकलक्षणया प्रयोगः। श्रत एव लिङ्गात्यागोः
गङ्गाशब्दवत्। तिथिलक्षणं तिथिस्वरूपम्। भावपरत्वेन खर्वादिशब्दानां व्याख्यानं परौ पूर्वकालिकीत्यनेनानन्वयादुपेक्षितम्।
श्रत्र च खर्वादीनां परपूर्वविभागेन श्राह्यत्वाभिधानात्स्पष्टमेव
खर्वत्वादीनां श्राह्यतिथिगतत्वम्। यदा वृद्ध्यादिदिनद्वयेऽप्येकोदिष्टकालं पार्वणकालं वा प्राम्नोति तदा क्ष्याहश्राद्धे तावदाह बौधावनः—

## श्रादकालविवेचनम्।

"अपराह्मद्भवव्यापिन्यतीतस्य यदा तिथिः। क्षये पूर्वा तु कर्त्वया वृद्धौ कार्या तथोत्तरा"॥ इति।

अपराह्मशहरामेकोदिष्टकालस्य ग्रध्याह्मस्याप्युपलक्षणम् । कालद्वयव्यापिनीत्येच विवक्षितम्। अत प्रव सामान्यत प्रव परिशेषात्साम्यविषयमिदं सुमन्तुवचनम्—

> "इंग्रहे तु व्यापिनी चेत्स्थान्मृताहस्य तु या तिथिः। पूर्वस्यां निर्वपेत्पिएडमित्याङ्गिरसभाषितम्" ॥ इति।

श्रत्र क्षयत्रिक्ताम्यानि दिनद्वेषे सम्पूर्णकालव्याप्तेत्र द्घ्येकनिष-तत्वात्तत्र तिथावसंभवन प्राह्मतिथ्युत्तरतिथिगतानि प्राह्माणि।

> "दर्श च पौर्णमासं च पितुः सांवत्सरं दिनस्। पूर्वविद्यमकुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते"॥

इति नारदीयपुर।णां च । उक्तं ह्योतसत्र तत्र यत् कालव्याप्य-निर्णेयपक्षेषु पूर्वोत्तरविद्धायाह्यत्वचचनानि प्रवर्त्तनत इति ।

> 'पैत्रं मूलं तिथेः प्रोक्तं शास्त्रक्षेः कालकोविदेः। यस्यामस्तं रिवर्याति पितरस्तामुपासते॥ सायाहृध्यापिनी या तु पार्वशे सा उदाहृतां"।

#### इत्यादीनि चचनान्यत्रोपोद्वलकानि।

यत्त्त्रपतिथेः साम्ये पूर्वतिथौ बहुगुणसत्त्वेऽपि देवस्वामिवचना-दुपक्रममारभ्य कृत्स्नकालव्यापिन्युत्तरैव प्राह्यत्युक्तं माधवेन तद्प्यार्षवचनैरेव पूर्वाप्राह्यत्विनर्णयेनापास्तं चेदितव्यम् । यद्पि मद्यरते "उत्तरिधिगतवृद्धिक्षयाभ्यां निर्णायकं यद्बौधायन-घचनं तत्साम्येन कर्मकालैकदेशव्याप्तिविषयम् । तत्रैव चोत्तरिथिन साम्ये पूर्वावर्वादिवचनं तु क्षयाहश्राद्धव्यतिरिक्तविषयम् । दिनद्वये सम्पूर्णकर्मकालव्याप्तौ तु सुमन्तवचनात् सर्वदा पूर्वेव"इत्युक्तम् ।

तद्प्ययुक्तम् । वचनद्वयेऽपि हि सम्पूर्णकर्मकालव्याप्तावेव स्पष्टं प्रतीयमानायां केन विशेषेण बौधायनवचनमेकदेशव्यापिविषयं क्रियते । एकदेशव्यापिविषयत्वे चैतस्य तद्गतयोः क्षयवृद्धयोकत्तर- तिथिगतत्वं निःप्रमाणकं तदा तिथिगतयोरेव तयोः संभवात् ।

न च खर्वादिवाक्यवदत्रापि तित्तिथिगतावेव तौ न त्त्ररिविधगताविति वाच्यम्। तथा हि "पकोदिष्टादिवृद्धयादौ हासवृद्धयादिचोदना"इति वचनात्सर्वपित्र्यविषयेण तेनैव वाक्येन सिद्धौ क्षयाहै
पुनर्वचनमनर्थकम् । उपात्तयोः क्षयवृद्धयोस्तत्समानार्थत्वात्,
साम्यस्य त्वनुपादानादेव । वृद्धिगोचरपरपुनर्वचनस्य साम्यगोचरपरिनवृत्यर्थत्वे तु परिसंख्यापतेः । तस्मान्मदुक्तमेव साधीयः।
मासिकैष्वप्याब्दिकवदेव निर्णयः । तेषामिष मृताहकालकत्वात् ।
मृताह्च्यतिरिक्तेषु तु काम्यादिषु दिनद्वये कालव्याप्तौ सर्वदा पूर्वेव ।
मृताद्वचनेभ्यः । प्रथमातिकमकारणाभावाच । कुतपस्य चोपक्रमे
प्रशस्तकालमात्रत्वेन मुख्यगौणसकलप्राधानकोलव्याप्तेः पूर्वदिन
पव लाभात् । कुतपकालिकतिथित्राह्यत्वचचनानां च निरिष्ठकदर्शश्राद्धविषयत्वात् । क्षयाहादिश्राद्धस्य च दर्शश्राद्धविकारत्वेऽपि
तिर्धितर्णयस्योपदेशादेव संभवेनातिदेशानधीनत्वात् ।

कालादशें तु क्षयाहश्राद्धव्यतिरिक्त विकृतिश्राद्धेषु दर्शश्राद्धवदेव तिथिनिर्णय इत्युक्तम् ।

एवं मन्वन्तरादीनां युगादीनां विनिर्णयः।

"महालयस्य पक्षस्य ज्यष्टकानामपि स्मृतः" इति ।

तत्र तु दर्शक्षयाहृज्यतिरिक्तसामान्यश्राद्धतिथिनिर्णयस्य सकलनिवन्धकारैः कृतस्य विषयश्चिन्त्यः। दिनद्वये कर्मकालास्पर्शनी उक्तस्यायवचनैः सर्वत्र पूनैव ।

श्राद्धस्य कुतपपूर्वाद्धीपकान्तस्य तावित काले सुखेनानुष्ठातुं शक्मत्वात्। कृष्णे चैवापराह्मिक इति त्वनुवादः। युगादि-मात्रविषयश्चायं शुक्कपक्षे ईदृशे विषये पौर्वाह्मिकप्राद्यात्वविधः। वाचिनकत्वात्।

हेमाद्रेस्तु मन्धन्तराद्घ्विप शुक्कपक्षगतास्वयं निर्णयः संमतः।

शुलपाण्यादिमतं तु पूर्वमुक्तमेवेति। सङ्गवकालिकयोरामः
दैविकश्राद्धयोरप्ययमेव तद्व्यात्यादौ तिथिनिर्णयः। सामान्यतिथिनिर्णयप्रस्तावव्याख्यानवृद्ध्यादिवशाह वश्राद्धेऽपि खर्वादिवाक्यप्रवृत्त देशितःवात्। दिनद्धये तु क्रत्स्न कर्मकालव्याप्तौ तद्स्पर्शे च
दैविके उत्तरा। 'देवकार्ये तिथिकैया यस्यामभ्युदितो रिवः।
उदिते दैवतं भानौ" इत्यादिवचनात्। न तु पूर्वोक्तनिर्णयेन
पूर्वा। पित्रयत्वाभावेन तिथिमूलास्तमयादिवचनानामप्रवृत्तेरित।

## ग्रथामावास्या निणीयते।

तत्र येषां तावत्साग्निकानाम् —

"प्रक्षान्तं कर्म निर्वर्त्यं वैश्वदेवं च साग्निकः। पिएडयज्ञं ततः कुर्यात्ततोऽन्वाहार्यकं बुधः"॥

इत्यादिवचनबलादन्वाधानिप्डिपितृयज्ञश्राद्धान्येकदिनकत्तं व्य-रचेन नियतानि तैस्त्रेधाविभक्तदिनतृतोयभागक्रपापराह्वव्यापिन्याः ममावास्यायां श्राद्धं कर्त्तव्यम्।

> "पिगडान्वाहार्यकं श्राद्धं क्षीगो राजनि शस्यते। वासरस्य तृतीयेंऽशे नातिसन्ध्यासमीपतः"॥

## इति छुन्दोगपारशिष्टात्।

पिग्डान्वाहार्यकमिति च पिग्डपितृयज्ञादनुक्रियमाग्रात्वा-त्तत्पर्यन्यायेन नामधेयम्। तत्प्राप्तिश्च—

"पितृयशं तु निर्वर्त्य विप्रश्चन्द्रक्षयेऽनिमान्। पिएडान्वाहार्यकं श्राद्धं कुर्यान्मासानुमासिकम्"॥ इति मनुवचनात्।

चन्द्रक्षयेऽमावास्यायाम्। परिशिष्टे तु राज्ञश्चन्द्रस्य क्षयोऽन् ष्टमेंऽश इति तदुक्त एव गृह्यते। शस्यत इति समभिव्याहारात्। मासानुमासशब्दश्च वीप्सापर्यायस्तेन मासे मासे भवमित्यर्थः।

पिर्यञ्चशब्देन च यदापि "पितृयञ्चस्तु तर्पण्म्" इति वचना-त्पितृतर्पण्मप्युच्यते ।

> "पितृयज्ञं तु निर्वर्त्यं तर्पणाख्यं द्वितोऽग्निमान्। पिएडान्बाहार्यकं कुर्याच्छाद्वभिन्दुक्षये सदा"॥

इति मन्स्यपुराणे च तदुत्तरकालत्वं दर्शश्चाद्धम्योक्तं तथापि
मनुवचने तत्प्रख्यन्यायनामध्यपिग्द्धान्वाहार्यकप्रबद्धवलात् 'पिग्दुयक्षं ततः कुर्यात्' इत्याद्येकवाक्यत्या च पिग्द्धपितृग्रह्मार पत्न सः।
श्रानेकार्थो हि सः। तत्र तर्पणबिलदानित्यश्चाद्धक्रपर्यकेित्पकप्रकारत्रययुक्ते पञ्चमहायङ्कान्तर्गते प्रयागात् । तादृशस्य चैकस्मिन् प्रयोगे
पकार्थपरत्वावश्यंभावंद्रत्यतोः निर्णयसंभवात् । पिग्द्धान्वाहार्यकनामनिर्वचनेन प्रशंसार्थ मानवं वचनान्तरमपीदमेव द्योतयतिः
'पिग्द्धानां मासिकं श्राद्धमन्वाहार्यं विदुर्बुधाः' इति । पिग्द्धानां पितृयक्षपिग्द्धानामन्वाहार्यं तत्सम्बद्धं तद्धद्ववश्यकतंत्र्यमिति प्रशंसार्थमुच्यते ।
श्रावश्यकर्तव्यत्वस्यापि मासानुमासिकमित्यनेनैवः सिद्धत्वात् । नाप्यकृत्वार्थम् । कृतार्थत्वात् । पितृणामिति पाठे तु स्पष्टेवः प्रशंसा—
कृत्वार्थम् । कृतार्थत्वात् । पितृणामिति पाठे तु स्पष्टेवः प्रशंसा—

''यथान्वाहार्यमोदनं दर्शपूर्णमासयोक्द्रितवजां तृह्यर्थं तथेदं श्राद्धं वितृ गामे क्रमासतृहयर्थम्''इति। तेन पिराडपितृयज्ञात्तरा चुष्टेयत्विनः-मिन्तकमेव पिराडान्व हार्यकसमाख्यानम्।

मत्स्यपुराणे तु तर्पण्णस्यितृयज्ञोत्तरकालत्वमेत्र दर्शश्राद्धस्योच्यते। तर्पणं च यद्यपि "पितृयज्ञस्तु तर्पण्म्" इति मनुवचने
मेघातिथिना "एकमप्याशयेद्वित्रं पित्रर्थं पाञ्चयित्रये" इति मनुनेबोक्तो यो ब्राह्मण्मोजनात्मकः पितृयज्ञस्तद्रू पत्वेन व्याख्यातम्,।
तथापि दर्शे श्राद्धरूपस्य पञ्चमहायज्ञान्तर्गतपितृयज्ञस्य दर्शश्राद्धादेवः
प्रसङ्गसिद्धत्वेन पृथगमावाद्दर्शश्राद्धस्य तत्पश्चाद्धावविधानानुपपत्तेः
श्राद्धवित्वानरूपितृयज्ञप्रकारद्वयासप्रर्थस्य योऽनुकल्पभूतो जलतर्पण्कपः पितृयज्ञप्रकारः—

"यदेवः तर्पयत्यद्धिः पितृन् स्नात्वा द्विजोत्तमः। तेनैव सर्वमाप्ताति पितृथज्ञक्रियाफलम्"॥

इति मनुवचने परिशिष्टादो चोकः सः प्यात्र गृह्यते तर्पणपदेन।
तत्पश्चाद्भावश्च यद्यपि स्नातस्य श्राद्धविद्यानादेव प्राप्तः। स्नानस्यः
तर्पणान्तत्वात्। सर्वान्ते कात्यायनेनैच "स्नानिविधिः" इत्युपसंहारात्। तथाप्यश्चिमतः श्राद्धदिने तर्पणरूप एव पितृयज्ञो भवति यज्ञो
भवति न तु पित्रयबालिनित्यश्चाद्धरूपोऽपीत्येवमर्थः तर्पणपुनर्वचनम्।
छन्दोगपरिशिष्टे हि त्रिप्रकारः पितृयज्ञ उक्तः-"पितृयज्ञस्तु तर्पणम्,
श्चाद्धं वा पितृयज्ञः स्यात्पित्रयः बलिरथापि वा, इति । वाशब्द्योः
चत्वर्थौ। श्चत एवः—

'निर्वर्त्य प्रौणेपत्याथ पर्युध्यामि समन्त्रवत् । षेश्वद्वं प्रकुर्वीत नत्यकं बलिमेव च"॥

इति मत्स्यपुराणे, 'वेश्वदेवं ततः कुर्याश्विव् पितृकर्मणि, इति-

षचनान्तरे च नित्यश्रा ई नोक्तम्। बिलरिंप न पित्यः किन्तु गृह्बलिः। श्रात पव किल मनुनापिः साग्निककत् कश्राद्धोत्तरमुक्तम्।

> "उच्छेत्रणं तु तिसिष्ठेद्यावद्विपान् विसर्जयेत्। ततो गृहवालं कुर्यादिति धर्मो व्यवस्थितः"॥ इति ।

तेन साग्निकस्य श्राद्धिताति कि देने निरग्नेस्त श्राद्धिनेऽपि त्रिप्रकारोऽपि पितृयक्षो भवति।श्राद्धिने तु साग्निकस्य तर्पणरूप पर्धित स्वच्छन्द्व्यवहारिणः परिशिष्टप्रकाशकुच्छुलपाणिप्रभृतयो मन्यन्ते।तन्नः यत्तावदुक्तं तर्पणपश्चाद्भावः स्नानपश्चाद्भावादेव श्राद्धस्य प्राप्तद्दति।

तद्युक्तम्। कातीयानुसारिणां हिं कथिकचर्तपंणं स्नानप्रयोगास्तर्गतं स्थान्न तु सर्वेषाम्। श्राश्वलायनेन तावत् "श्रप्र श्राष्ठृत्य" इति
स्नानोत्तरं ब्रह्मभन्नः विधाय तत्संदंशेन तर्पणं विहितम्। स्मृतिस्विष "स्नात्वा देवान् पित् श्चेव तर्पयेदर्चयेक्त्या" इति स्नानप्रयोगादृष्टिरेवः तद्विहितम्। वस्तुतस्तु कातीयस्त्रेऽपि मुख्यत्वादुपसहारे
स्नानसंकीर्त्तनं प्रदर्शनार्थं स्नानं तु वासःपरिधानान्तमेष, उपस्थानब्रह्मयञ्चतर्पणादिकं पृथ्येव प्रधानम्। स्टत्येकवाक्यत्वादेकस्मिन्दिने
नानातीर्थादिस्नानप्राप्ती सकलानुष्टानस्य तावत्कत्वः प्रसङ्गाश्च ।

तेन स्नानपश्चाद्भावोक्त्याः तर्पणपश्चाद्भावस्य नियमेनाप्राप्ते-स्तिश्चयमविधानसंभवे परिसंख्यात्मङ्गोकरणमनुचितम्। किञ्च-तदङ्गोकरणेऽपि तर्पणस्य एव पितृयज्ञः श्राद्धात्पूर्वे कर्त्तव्योः न तुः श्राद्धवित्वानस्य इत्येवं पूर्वकालमात्रे सा स्यान्न तु तिहन एव नेति। त्रिस्पोऽपि पितृयज्ञः समुख्येन कर्त्तव्य इत्येतव्य-युक्तम्।

तथाहि। त्रिरूपः पितृयज्ञ इत्यस्य कोऽर्थः। कि तर्पण्यलिया-नभाञ्जरूपाणि भिन्नानि त्र णि कर्माण्यदृष्टार्थत्वसमुख्याद्दांगि, तात्येव पितृयज्ञसंज्ञकानि न तु पितृयज्ञो नाम ततो भिन्नं किञ्चिल तकमेति। अथव्रा पितृयज्ञा एवेकं कर्म। तस्य प्रकाराकाङ्क्षायां समुज्ञितमिदं प्रकारत्रयम्। तत्समुच्यांसङ्ये च सोऽभ्यह्यत इति।

द्वेधाण्ययुक्तः समुख्यः। तत्राद्यप्रक्षे तावत्संज्ञासंज्ञिसम्बन्धन्मात्रकराणि "पितृयज्ञस्तु तर्पणम्,श्रद्धं चः दः द्व्यादिवाक्यानि। त्रयाणामेकसंज्ञाकरणस्य च न चातुर्मास्यादिवत्सौकर्येण युगपत्सं-कल्पादिसिद्धिः व्रयोजनम्। एकप्रयोगिविधिप्रारिष्ठहैकफलत्वयोर-भावात्। नापि वैश्वदेवादिवद्गुणोपवन्धसिद्धिस्तद्भावात्। तत्रावश्यंः सवनीयसमाख्ययेव सब्द्रनीयपश्चनामाग्नेयेन्द्राग्नादीनां पितृयज्ञसमा-ख्ययेकया त्रयाणामेककार्यत्वं वक्तव्यम्। प्रयाजादिसमाख्यया तुः नैकप्रयोजनता। गुणापबन्धादिप्रयोजनान्तरसंभवात्तस्याः। तत्रश्चेषां त्रयाणां सभाख्येकत्वेनैककार्यत्वादसन्यपि वचने विकल्पः स्यात् किमृत वाशब्दयुक्ते त्राहत्य विकल्पवचनेः। तद्वशादिप चैककार्यता। तद्वशादि विकल्पासंभवात्। सवनीयानां तु वचनात्सिद्धान्ते समुद्धयः। तद्वहाह जैमिनिः 'वचनात् समुद्धयः" इति।

द्वितीये तु पक्षे पितृयज्ञभावनाया यत्किञ्चिदेकप्रकारापेक्षायां वचनेन पित्र्यवित्वानश्चाद्वरूपों मुख्यो द्वो प्रकारों तर्पणरूपश्चानु-कल्पप्रकारो विकल्पितो विधीयन्त इति स्पष्ट एव।समुद्धयः। एकेनः प्रकारेण नैराकाङ्क्यात्प्रधानावृत्ते रन्याय्यत्वाद्वचनाद्य। वाशब्द-श्चार्थ इति तु निःप्रमाणकम्मभिधानं महन्त्यायकोशलमाविष्करोति।

मनुना तु श्राद्धरूप एव पितृयज्ञप्रकारोऽभिहितः। 'द्द्यादहरहः श्राद्धम्' इति नामधेयेन चोद्नासामान्येन वा प्राप्तदर्शश्राद्धप्रकार-विशिष्टं कर्मोत्पाद्यः तद्नतम्त्रश्राद्धणसंख्यावैश्वदेविकपूजानिवृत्यर्थे-

"एकमप्याशये हिप्रं पित्रथे पाञ्चयि । ब चैवात्राशयेत्कञ्चिद्वैश्वदेवं प्रति हिजम्"।

## इत्युत्तरववने पाञ्चयिक्षय इत्यभिधानात्।

"पितृयक्षस्तु तर्पंणम्" इत्यनेन चैतस्यैव ब्राह्मणतर्पणस्य पितृ-यक्षसंक्षाकरणात्। "यदेव तर्पयत्यद्भिः" इति त्वनुकल्प इत्युक्तमेष। विकल्पमभिष्रेत्यैव चाश्वलायनस्त्रवृत्तिकता स्त्रे पित्र्यविलदानस्यै-षाम्नानात्तस्यैव च देवभूतयक्षप्रयपाठात् "यत्पितृभ्यो ददाति स्त पितृयक्षः" इति स्त्राच्च पितृयक्षक्षपत्वात् "दद्यादहरहः श्राद्धम्" इति मनूको ब्राह्मणमो जनपर्यवसन्नः श्राद्धक्षः पितृयक्षस्तत्स्त्रानुसा-रिभिनं कर्य इत्युक्तम्।

यत्र तु स्त्रेषु स्मृतिषु वा इयमण्याम्नातं तन्नापि पितृयक्षक्ष्यतान्यतरस्येव। यथागमकं वन्तवलान्वन्यद्पि क्रियते।
दशिविश्राइदिनेऽपि पश्चात्पृथङ्गित्यश्चाइकत्तं व्यत्वाभिधानं तु
प्रसङ्गन्यायाज्ञानम् लकम्। श्रत एव मत्स्यपुराणादौ श्राइत्तेच्यमेष तत्र।
मध्ये तदनिभिधानम्। पित्रयद्मिलदानं तु पृथक्करत्तं व्यमेष तत्र।
"स्वधा पितृभ्यः" इति बहुवचनान्तपितृशब्दवलेन तस्य "देवा
मनुष्याः पितरः" इति प्रायपितसाधारणपितृदेवत्यत्वात् श्राइने
प्रसङ्गादसिन्धः। तस्य पितृशब्दस्य जनकपरत्वे बहुचचनान्वयार्थे
पितामहादिलक्षणापतेः। तत्र च प्रमाणाभावात्। तम्र श्राइत्ति
एव प्रागुदाहतमार्कण्डेयात्। यज्ञत्रयात्मकं द्याश्वलायनादीनां वेश्वदेवम्। येषामपि देवयज्ञ एव वेश्वदेवं तेषामपि तदुत्तरभावित्वास्तच्छाद्धान्त एव। श्रत एव मनुवचनगतं गृहबिलग्रहणं सकलोपलक्षणुत्वेन मेधातिथिना व्याख्यातम्। एतम् वेश्वदेवस्य श्राइन्तेचुष्ठानं केवलौपासनिकस्य। श्राहिताग्नं स्तु श्राद्धात्पूर्वमेव। येषां
यावद्वेश्वदेवं तावत् "पक्षान्तं कर्म निर्वत्यं" इति वचनात्।

तेन यत्पिगडान्वाहार्यकसमाख्यातदर्शश्राद्धानुष्ठातुराहितासे-रिष मनुवचनस्य तद्विषयत्वमण्यङ्गोकृत्य श्राद्धान्ते वैश्वद्वाभिधानं परिशिष्टप्रकाशादौ तद्युक्तमेव। तेन स्नानण्याद्वाविधानाद्याप्तः प्रधानमूतप्रधाद्वाव एव मत्स्यपुराणवाक्ये विधीयतां नाम। मनुवजनेति पिण्डपितृयक्षप्रधाद्वाव एव विधीयत इति तिस्निम्तकमेवेदं दर्शन्धाद्वस्य पिण्डन्वाहार्यकसमः ख्यानम्। तः दृशं च तत् पिण्डपितृयक्षाधिकारिणः साधिकस्येव संभवतीति तद्विषयमेवेवमुपक्रमं सर्वदर्शनिण्यार्थं छन्दोगपरिशिष्टं मनुवचनं च। न तु सर्घविषयम्। इतरान्प्रति तत्समाख्याऽसंभवात्। यद्यम्यथान्वर्थस्वमस्याः समाख्याया मत्स्यपुराण उक्तम्—

"यसमात्वाहता मात्रा भक्षयन्ति द्विजातयः। श्रान्वाहार्यकमित्युक्तं तस्मात्तचस्त्रसंक्षये"॥ इति।

तदिष न सर्वविषयं संभवति । प्रायः सर्वगृह्यस्मृतिषु ष्राह्मण-भोजनोत्तरमेव पिग्डदानविधानदर्शनात् । ब्राह्मणानगं पिग्डेकदेश-भक्षणविधानादर्शनाच । किन्तु—

"पिएडेभ्यस्त्विष्पकां मात्रां समादायानुपूर्वशः। तानेव विप्रानासीनान्विधिवत्पूर्वमाशयेत्"॥ इति मनूक्तश्राद्धे प्रकारानुष्ठातृविषयमेख।

यद्पि 'ततः प्रभृति पितरः पिएडसंक्षां तु लेभिरे" इति

मारस्यात् पितृणामपि पिएडशब्द्वाच्यत्वात्. "पिएडानां मासिकं

श्राद्धमन्वाहायं विदुर्वुधाः" इति मनुवचनोपदिशितपूर्वव्याख्यातयोगनिमित्ता सा सर्वान्प्रति संभवतीति कैश्चिदुक्तम् । तदपि काचित्कबृहद्रथन्तरादिगाचरपृष्टशब्दप्रयोगनिमित्तप्रदर्शनार्थस्पर्शनप्रभवत्वार्थवाद्वत्, "ततः प्रभृति " इत्यस्यापि काचित्कपितृगोचरपिएडशब्दप्रयोगनिमित्तप्रतिपादकार्थवादमाश्रत्वात्पिएडेषु संक्षामुदेशं लेभिर
इत्यर्थकत्वाद्वा न युक्तम् । कचिष्य पिएडशब्दस्य लक्षण्या
पितृषु प्रयोगेऽपि समाख्यान्तर्गस्य संभवन्मुख्यत्वस्य तथात्वे

प्रमाणाभावात् । तेन परिशिष्टोको वासरतृतीयांशकोधा-

विभाग ग्रह्मापराह्म आहिताझेरेन दर्शशादकातः। तं प्रत्येव पिराडि जित्यक्ष शाद्योभयानुष्ठानार्थं दीर्घापराह्मापेशगात्।

श्रत प्राति तत्थ्यासमी । इति तत्यसुद्धतं प्य तं प्रति विविध्यते न तु "सायाह स्त्रिपुद्धतं स्थाच्छाद्धं तत्र न कार्यत्" इति सकलसायाहिनिषे उसतं प्रति । तथात्ये पञ्चमुद्धत्तांत्मकदिन- तृतो प्रमाणकावराह्यन्ये उविष्ययो देकाद्य प्राग्न गृह नंयो हमया चुष्ठा । त्यात्ये पञ्चमुद्धतांत्मकदिन- तृतो प्रमाणकावराह्य पञ्च विद्याद्य प्राण्य विद्या स्थापित विद्या स्थापित विद्या स्थापित विद्या स्थापित विद्या स्थापित विद्या स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित विद्या स्थापित स्थाप स्थापित स्थापित स्थाप स्थाप स्थापित स्थापित स्थापित स्थाप स्थाप

पवं सित यदेकादशादिमुहूर्रापञ्चकस्य परिशिष्टवचने श्राखें विधानं तदेव पिएडान्बाहार्यक्रसमाख्यायाः पिग्रडिपतृयज्ञानन्तरभावा-भावेऽप्यन्यथाप्यन्वर्शन्वसंभवेऽपि दशममुद्द्रों पञ्चधाविभागपक्षा-पराज्ञान्तर्गने पिग्रडिपिनृयज्ञानुष्ठानं स्वयित । "नातिसन्ध्यासमीपतः" इत्यन्तिममुहूर्तिने त्रश्च समस्तसायाहिनिपेधेऽपि तदन्तर्गतयोस्त्रयोदश-खतुर्दशमुहूर्त्योरापद्यभ्यनुकार्थ इति यत्परिशिष्टप्रकाश उक्तं तद्पह-स्तितं वेदितकम् । न च विषयविशेषे पारिमापिकापराह्वाग्रह्णेऽपि तस्यानर्थं क्यम् । विषयान्तरे तस्यैव ग्रह्णात्। उचिता च श्रुत्यविषये विशेषाविषये च सामान्यतः परिभाषितस्य पौराणिकस्यापराह्वस्य प्रवृत्तिः ।

यस्वाश्वतायनसूत्रवृत्तिः चतुर्थभागपदेन पञ्चधाविभागेने-वाऽपराह्वो व्याख्यातः । चतुर्धाविभागे चतुर्धभागस्यापराह्याद्याचा-च्यत्वात् । तद्दि त्रेश्राविभागद्यापराह्वे पञ्चधाविभागपक्षापराह्यस्य मुहर्राद्वयेनान्तर्गतत्वाद्विरोधि। यथा च तत्रैव मुहर्राद्वये 'श्रपराह्वे पितृणां तु तत्र दानं प्रशस्यते" इति चचनाच्छाद्धस्याप्युपक्रमो भवति। तथा पिएडपितृयद्भः कर्राव्यस्तीत्रण प्रयत्नेन, शिथिलप्रयत्न-, प्रश्चित्रप्रयत्न-, प्रश्चित्रप्रयत्न-, प्रश्चित्रप्रयत्न-, प्रश्चित्रप्रयत्न-, प्रश्चित्रप्रयत्न-, प्रश्चित्रप्रयत्न-, प्रश्चित्रप्रयत्नेचोपक्रम्य तत्समापनाशकौ तत्पूर्वभाविनि दशममुहर्चे ऽपि तदुपक्रमः कर्राव्य इत्येवमर्थमिति।

तस्माइर्शेष्टयङ्गान्वाधानोत्तरानुष्ठेयिष्ण्डिषितृयज्ञोत्तरं दर्शभाद्धानुष्ठातृषां श्रेधाविभागपक्षापराह्म एव श्राद्धकालस्तेषामेव च सः। पिएडान्वाहार्यकसमाख्यापि तत्कतृ कद्श्रश्राद्धविषयैवेति छन्दोगपरिशिष्टोको दर्शनिर्णस्तु तद्विषय एव। तत्रापि यैः पश्चाच्चन्द्रदर्शनवित प्रतिपिह्ने दर्शेष्टिनिषेध भाद्रियते तेषामेव। "सन्ध्यां पौर्णमासीमुपवसेत्"
"पक्षान्ता उपवस्तव्याः" इत्येवमुपक्षमकाणाम्—"यदहस्त्वेष चन्द्रमा
न दृश्यते ताममावास्यां कुर्वात, दृश्यमानेप्येषदा (१), गताःचा

## (१) द्वितीयपुस्तके त्वत्रायं पाठोऽधिको वर्तते—

"हश्यामानेप्येकदा गता" कलावशिष्ट इत्यन्ने परमस्क्षमताया श्रमिधानात्। श्रमावास्यासप्तमांशे च कृत्स्नक्षयः। तेन परमस्क्षमताया श्रमधानात्। श्रमावास्यासप्तमांशे च कृत्स्नक्षयः। तेन परमस्क्षमता श्रमका स्वरं क्षयशब्दवाच्यम्। यद्यपि च पुनःशब्दवशाद्याहृशी परमा स्क्ष्मता चर्तुंदश्यष्टमभागे तादृश्येवामावास्याष्टमभागेऽपि। न स तदुगता सा चन्द्रक्षयशब्दवाच्या। तथा सत्यमावास्याया-श्रनद्रक्षयाव्यभिचारात्तेन विशेषणं व्यर्थे स्यात्। श्रत पत चतुर्दश्यष्टम-भागकृत्स्नामावास्यात्मकरूपं चन्द्रक्षयकालस्य केश्चित्परिशिष्टभाष्य-कारैवक्षमयुक्तम्। तथापि कृत्स्नक्षययोगिनी परमस्क्ष्मता विवक्षिता। न स तदुत्तरमाविः इति।

सत्रायं पाठस्तावदसम्बद्धः किन्तु ५४८ पृष्टे १६ पङ्कौ संगच्छते।-सुद्रणाधारपुस्तकेऽपि च तत्रवोपात्तः। द्वितीयपुस्तके तु स्थलद्व वेऽप्युपात्तः। भवति" इति स्वाणां मध्ये ब्राद्यस्य दर्शाङ्गभूतोपवासिषयत्वात्। उत्तरयोः भाद्रविषययोह ग्वासाधिकारिकर्तृकश्राद्धिषयत्वस्य स्पष्टं प्रतीतेः। परिशिष्टस्य च तत्तात्पर्यव्याख्यानेन तव्वसा-रिस्वात्।

किश्च। गताध्वसूत्रे—

''संभिश्रा या चतुर्वश्या श्रमाचास्या भवेत् कचित्। खर्विकां तां विदुः केचिद् गताध्वामिति चापरे"॥

इति च परिशिष्टे सायाह्ववर्त्यमावास्यायुक्ताया श्रापराहिका
ष्टमांशाष्टिश्वषायाश्चतुर्देश्या एव "श्रष्टमें ऽशे चतुर्द्श्याः श्लीणो भवति ।

चन्द्रमाः" इत्युक्तचन्द्रश्चययोगेनामावास्यात्वसंपत्त्युक्त्या ताद्रशचतुर्दशीभिश्रपूर्वामावास्याया एवोपवासश्चाहृत्वं यदुक्तम् ।

तदमावास्याल्पन्वेनाक्षिप्य समाद्धता तद्भाष्यकारेण पूर्वस्यां

सोमक्षययुक्तापराह्णसम्मित्तम् , उत्तरस्यां च "श्रमावास्याष्टमांशे च

पुनः किल भवेदगुः" इति ववनात्तदसम्पत्तिमेकं हेनुमुक्त्वोत्तरस्यां

तदनुष्ठाने तदुत्तरद्वितीयाभिश्रप्रतिपद्दिने पश्चाचन्द्रदर्शनवित

यागानुष्ठानप्रसद्गस्तत्र च प्रायश्चित्तापत्तिरिति द्वितीयो हेतुरुकः ।

यदि च चतुर्वशीमिश्रामावास्यापेक्षयामावास्यायाः प्रतिपद्श्च विवृद्ध्या प्रतिपन्मिश्रामावास्यायामप्यपराह्ने किञ्चिचन्द्रक्षयेकदेशः स्तदुत्तरयागदिने च पश्चाचन्द्रादर्शनं लभ्यते तदा तयोरेव यथाक्रम-मुपवासयागयोरनुष्ठानमिति च—

> "वर्धमानाममावास्यां लभेक्षेदपरेऽह्नि। यामांस्थीनधिकान्वापि पितृयक्षस्ततो भवेत्"।

इति परिशिष्टव चनोपन्यासेन तत्रैव दिशितम्।

तदेवं दर्शतदङ्गभूतोपवासकालिववेचनार्थयोर्ग्यतद्भाष्ययोः
श्राद्धिपर्रहिष्ठ्यद्भविषयपरिशिष्टोपजीवनात्तस्मंश्च परिशिष्टे तादृशतद्वपजीवनात्त्रयाणामप्युपवासादीनामेकिद्नेऽनुष्ठानम् । येषां चानुष्ठात्वां तत्तद्विषयमेव दर्शश्चाद्धकालिववेचनार्थे परिशिष्टमिति रूपष्टं
तद्ग्रन्थालोचया प्रतीतौ यत्पिरहान्वाहार्यकसमाख्याया यथाकथंश्चिस्माश्चितरिग्नसाधारणान्वर्थतासम्पादनेन परिशिष्टोक्तव्यवस्थायाः
श्चिप तत्साधारस्याभिधानं गौडानां तत्तनमात्रालोचनमूलकमनादृत्यम् ।

तेन तादृशानुष्ठानकत् न्साग्निकान्प्रति यागकालानुरोधेन परि-शिष्टानुसारेणामावास्या निर्णीयते ।

तत्र तृतीयभागरूपोऽपराह्णस्ताचलान्प्रति श्राद्धकाल इत्युक्तम्। तत्रापि चन्द्रक्षयकालः प्रशस्तः। 'क्षीणे राजनि शस्यते" इतिः वचनात्। स च कालः परिशिष्ट पर्योक्तः।

'श्रिष्टमें ऽशे चतुर्दश्याः क्षीणो भवति चन्द्रमाः। श्रमावास्याष्ट्रमांशे च पुनः किल भवेदणुः"॥ इति ।

क्षीणश्चतुर्थभागोनकलावशिष्टः। चतुर्थभागोनकलावशिष्टः इत्यग्रे परमसूक्ष्मताया श्रभिधानात्। श्रमावास्यासप्तमांशे चः कुत्स्न-क्षयः। तेन परमसूक्ष्मता कृत्स्नक्षयश्च द्वयं क्षयशब्दवाच्यम्।

यद्यपि च पुनःशब्दवशाद्याः श्रा परमस्क्ष्मता चतुर्दश्यष्टमभागे तादृश्येवामावास्याप्टमभागेऽपि। न च तद्गता सा चन्द्रक्षय-शब्दवाच्या। तथा सत्यमावास्यायाश्चन्द्रक्षयाव्यभिचाराचेन विशेषणं व्यर्थे स्यात्। श्रत पव चतु दश्यप्टमभागकृत्स्नामावास्यात्मकप्र-हरनवकरूपत्वं चन्द्रक्षयकालस्य केश्चित्परिशिष्टभाष्यकारैक्कमयु-कम्। तथापि कृत्स्नक्षयोपयोगिनी परमस्क्ष्मता विविश्वता। न च

तदुत्तरभाविन्यमावास्याष्टमभागगता सा तादृशी भवति ।मार्गशीर्ष-ज्यौष्टामावास्ययोस्त्वतरविलक्षणा अष्टयामव्यापिता क्षयस्येत्युक्टंः तत्रैव।

> "आग्रहायरायमावास्या तथा ज्येष्ठस्य या भवेत्।" विषेशमाभ्यां ब्रुवते चन्द्रचारविदो जनाः"॥

"श्रत्रेन्दुराद्ये ग्रहरेऽवर्तिष्ठते चतुर्थभागानकलावशिष्टः। तदन्त एव क्षयमेति कृत्स्न एवं ज्योतिश्वक्रविदो वदन्ति"॥

श्राभ्यां श्रतयोः। तदन्त एवामावास्यान्त एव। मलमासयुतार्धे त्वनयोरपीतरतुल्य एव क्षय इत्युक्तम्। यस्मिन्नर्धे द्वादशैकश्च यन्यस्तिस्मंस्तृतीयापरिदृश्यो नोपजायेत। यन्यो मासः। तृतीयया चतुर्थभागमात्रोनत्वात्त्रिभागमात्राविशिष्टया कलया परिदृश्योऽनयो-रप्यमावास्ययोराद्ययामे न जायते नावितष्टते। किन्तु इतरमा-सवद्त्रानयोरप्यमावास्ययोश्चतुर्दश्यन्त्ययाम एव चतुर्थभागो-नक्ताविशिष्टत्वाचन्द्रस्य तद्धिकभागोनत्वात्त्रिभागमध्येऽपि किञ्चिन्त्यूनकलाविशिष्टत्याविशिष्टत्याविष्ठिक इत्यर्थः।

श्रत्र च पौर्णमास्यन्तौ उयेष्ठमार्गशीर्पाविति परिशिष्टप्रकाशकारः।

हेमाद्रिरिष "वृषस्थे चन्द्रे ज्येष्ठस्यामावास्या वृश्चिकस्थे च गार्गशीर्षस्य" हित चदंस्तथैव मन्यते। श्चत्र च मूलं ज्योतिःशास्त्रमेव। ज्योतिश्चक्रविदो वदन्तीत्यभिधानात्। "ते च चन्द्रस्य परमोचनीच-स्थाने" इत्यादि ज्योतिःशास्त्रमम्बन्धिवासनाया एव हेमाद्रिणा-सिधानाधा

यत्तु तिथितस्वकृता "पयोम्लफलैः शाकैः कृष्णपक्षे च सर्वदा" इति वचनेनैव ब्रह्मपुरागेऽमावास्याश्राह्मपापि विवानह्ब्रह्मपुरा

णीयितिथिक्तत्यत्वमत्र पौर्णमास्यन्तमासग्रहणे बीजमुक्तम्। तदेतस्प्रकरणाद्वावमावास्याश्राद्धस्य कृष्णपश्रश्राद्धाद्धं दव्यवस्थापनादयुक्तम्। पवं चन्द्रक्षयकालमुक्त्वा तस्य प्रयोजनं "क्षीणे राजनि" इति
पूर्वोपक्षिप्तमेवोपसंहतं तत्रैव। पवं चारं चन्द्रमसो विदित्वा क्षीणे
तिस्मिश्रपराह्यं च दद्यादिति।

एवं सित तृतीयभागहणापराह्वव्याप्ती कालव्याप्तिविषयपक्ष-षट्कमध्ये त्रिमुहूर्त्ताधिकवृद्धिश्रयाभावेन दिनद्वये समस्ततद्व्याप्तित-दृश्पर्शपश्रयोरसंभवाद्यत्वार एव पश्चः संभवन्ति । पूर्वेद्युरेव परेद्युरेव षा कात्स्नर्येतेकरेशेन वा तद्व्याप्तिः । दिनद्वयेऽपि साम्येन वैषम्येण षा तदेकरेशस्यैव व्याप्तिरिति ।

तत्रैकस्मिन्नेव दिने कृत्सनकालव्याप्तिरितरदिने तद्स्पर्शेनैकदे-शब्यास्या वा भवति । तत्र तद्रपर्शश्चतुर्दश्यपेक्षयामावास्यायाः साम्येनाधिक्येन क्षयेण वा । यथा दशमुहूर्त्ता चतुर्दशी मुह्रत्रीमावास्या, नवाष्ट्रसमुह्रत्री चतुर्दशी दशमुह्रत्री परा, दश-मुहुर्त्ता चतुर्दशी नवाष्टादिमुहूर्त्ता परेति । पञ्चदशमुहूर्त्ता पूर्वा तावत्येव परा, तावत्येव पूर्वा षोडशाद्मिहूर्ता परा,तादृशी पूर्वा पञ्चदशमुद्धर्ता परेति वा। एकदेशब्याप्ति राधिक्येनैव। यथा पूर्वत्रेका-दशमुद्दर्नमारभ्य प्रवृत्तोत्तरत्रैकाद्राद्रादशादिमुद्दर्पर्यन्तामावास्या, उत्तरत्र पड बदशमुह्रर्रापर्यन्ता पूर्वत्र त्रयोद गादिमुह्र्रामारभ्य प्रवृत्ता चेति। एकस्मित्रेव दिने कालैंकदेशव्याप्तिः क्षयेगैव। यथा पूर्वत्र द्वादशादिमुहूर्रामारभ्य प्रवृत्तोत्तरत्र नवमदशममुहूर्रापर्यन्ता, उत्तरत्र द्वादशत्रयोदशादिमुहर्रापर्यन्ता पूर्वत्र षोडशादिमुहर्रामारभ्य प्रवृत्ता चेति। दिनद्वयेऽपि साम्येनैकदेशव्याप्तिरपि वृद्ध्या साम्येन क्षयेशा या। यथा द्वादशत्रयोदशमुहूर्तभारभ्य प्रवृत्ता द्वादशैकादशपर्यन्तेति। ं एवं वैषम्येणैकदेशव्याप्तिरिष । यथा द्वादशमुहूर्रामारभ्य प्रवृत्ती द्वादशपर्यन्ता, द्वादशत्रयोदशमुहुर्नमारभ्य प्रवृत्तेकादशद्वादशपर्यन्ता,

त्रयोदशमारभ्य प्रवृत्तेकादशपर्यन्ता च। चतुर्दशपर्यन्ता चतुर्दशमारभ्य प्रवृत्ता, चतुर्दशत्रयोदशपर्यन्ता पञ्चदशां चतुर्दशं वारभ्य प्रवृत्ता, श्रयोदशपर्यन्ता पञ्चदशमारम्य प्रवृत्ता चेति । तत्र या पूर्वेद्युरेव कृत्काः कालव्यापिनी, उत्तरत्र तदेकदेशमपि न स्पृशति सा तावतपूर्वेत्र भवति । तत्र कदाचिच्चतुर्दश्यपेश्रयामावास्याया दशमुद्धर्तमध्ये वृद्धाः विप वर्धमानावाक्यविश्यभू रायास्तस्या श्रभावात् । यापि तद्दशी, उत्तरत्र च तदेकदेशव्यापिनी सापि पूर्वेव । यदि यजनीयदिने चन्द्रः दर्शनादेकदेशव्यापिनी सापि पूर्वेव । यदि यजनीयदिने चन्द्रः दर्शनादेकदेशव्यापिनि एव यागः । कृत्स्वकर्मकालव्यापिलाभात्तत्र चन्द्रश्याभाद्यस्य तद्वाभाद्यागेनावरोधाद्य।

न च वर्धमानावाक्यविरोधः। तत्रापि यागदिनगतवन्द्रादर्शनप्रयोजिकायाः प्रतिबद्धिस्तिहिताया स्रमावास्यावृद्धेविबक्षितत्वात्।
स्रत एव यदि वृद्ध्या चन्द्रादर्शनात्प्रतिपद्येव यागस्तदा तदनन्तरपूर्वदिनकर्त्तव्यान्वाधानानुरोधेन त्रयाणामैककाल्यनियमाच्छ्राद्धमप्येकदेशव्याप्तिदिन एव भवति। कृत्स्नकालव्यापिनीं तद्गृतचन्द्रक्षयवतीमपि
पूर्वा परित्यव्य। स्रत एव गोभिलगृह्यभाष्ये श्रीयमाणावाक्यात्पूर्वस्या
वर्धमानावाक्याचोत्तरस्या यद्ग्राह्यत्वं तद्यागदिनगतपश्चाचनद्रदर्शनाएश्विष्रयुक्तमेव निष्कृष्टं प्रतीयते। तेनैतत्प्रयुक्तनिर्णयविष्ठद्वश्चन्द्रक्षया-पराद्वशास्त्रपक्षपातोऽपि त्याव्यः। स्रत एवोभयत्रापि शस्यत इत्युक्तम्।

या त्वेकदेशमपि पूर्वेद्युरेव व्यामोति सा सुतरां पूर्वा। तथा च परिशिष्टम्—

> 'यदा चतुर्दशी यामं तुरीयमनुपूरयेत्। अमाचास्या क्षीयमाणा तदेव श्रासमिष्यते"॥ इति।

खतुर्वश्या भूयश्चतुर्वशीयुक्तस्य दिनस्य शाधिक्येन हि व्यपदेशाः" भवन्ति। याममित्यर्थ। तद्युप्रणं च समतस्तद्व्यापनेनापि भवति। तदेकदेशप्रवेशेन च। श्रत एव "त्रेमुहर्ताि कर्तव्या" इति चचनानन्त-रम्। तृतीयभागेकदेशव्याप्तिमात्रं तु विवक्षितम्। क्षीयमाणा चतुर्वश्यपेश्रया। यागिदनगतचन्द्रदर्शनप्रयोजकक्षयवतो। न तु चासरतृतीयांशे क्षीयमाणा तद्रपशिनीति व्याख्या युक्ता। तत्र कर्माकालव्याक विवश्यविद्यादेव पूर्वाश्रहण सिद्धरेतस्य वैयथ्यापिकः।

उगोद्बलकमात्रत्वेन तत्रैतस्योपन्यासात्। पूर्विद्ने किञ्चिद्नन-चतुर्मुहुर्गात्मकसमस्तचतुर्थयामपूरणस्य विवक्षितत्वेऽप्युर्गरिदने दगड गत्रादिक्षयेण तृतीयमागान्तर्गतिकिञ्चदिष्ठकाद्यमुहुर्चेकदेश-द्याप्तः संभवत्। तत्रापि चैतद्वचनप्रवृत्तेरुपपत्तेश्च । वृद्धेश्च चतुर्दश्यपेक्षत्वात्। क्षयस्यापि तादृशस्यैच ग्रह्णोचित्यात्। श्रत एव दिनद्वयेऽपि क्षयेणोकदेशसमव्याप्तावेतद्वचनवशादेच पूर्वा भविष्यति। तत्रैव चैतस्य वचनपरमागः। श्रन्यत्रकालव्याप्तिलाभाधिक्यादिनापि निर्णयसंभवात्।

नन्वेवं पूर्वस्यां श्राद्धानुष्टाने उपवासि पतृयक्षाभ्यामि तत्रव भवितव्यम् । तत्र च "यदहरेष न पुरस्तान्न पश्चादृदृशे" इति, "यदह-स्त्वेवं चन्द्रमा न दृश्येत ताममावास्यां कुर्वीत" इति च श्रुतिस्त्राभ्या-मुपवासकालविधायकाभ्यां विरोधः । पूर्वस्यां सिनीवाल्यां पुरस्ताच-न्द्रदर्शनस्यावश्यंभावात् । इत्यतः परिशिष्टान्तरं—

> 'यदुक्तं यदहस्त्वेव दर्शनं नैति चन्द्रमाः। तत्क्षयापेक्षया श्रेयं क्षीणे राजनि चेत्यपि"॥ इति।

श्रर्थानुभाषणां चैतच्छुतेः सूत्रस्य च। क्षीणे राजनीति तु स्ववाक्यस्येव।

नन्वदर्शनविषयायाः श्रुतेः क्षयपरत्वेन पौरुषेये व्याख्याने कि मूलम्। सूत्रस्य तु तथा व्याख्याने ''श्रथ यदहश्चन्द्रमा न दूर्यते

# THE PRINCESS OF WALES SARASVATI BHAVANA TEXTS.

### Edited by

|     | GOPIN           | TATH KAV.      | IRAJ, M.   | A.       |            |
|-----|-----------------|----------------|------------|----------|------------|
| No. | 1-The Kirana    | vrli Bhaskar   | a a Comm   | entary o | on Uday    |
|     | ana's Kirana    | vali, Dravya   | Section,   | by Padi  | nanabha    |
|     | Misra.          |                |            |          |            |
|     | Ed. With I      | ntroductian    | and Inde   | ex by (  | Fopinath   |
|     | Kaviraj, M. A   | k. y           |            |          | Rs. 1-12   |
| No  | 2—The Advaita   | Chintamani,    | by Rango   | ji Bhatt | a.         |
|     | Ed. with Intr   | oduction etc   | . by Naraj | 7an Sast | ri Khiste  |
|     | Sahityachary    | 7 a            |            |          | Rs. 1-12   |
| No  | 3—The Vedants   | . Kalpalatik   | a, Madhus  | udana S  | arasvati.  |
|     | Edited with     | Introductio    | n etc.by R | lamajna  | Pandeya    |
|     | Vyakaranach     |                |            |          | Rs. 1-12   |
| No  | 4—The Kusuma    |                |            |          |            |
|     | ana's Theisti   |                |            |          |            |
|     | araja. Ed.      | with Introd    | luction et | ic. pa   |            |
|     | Kaviraj, M.     |                |            |          | Rs. 2-9    |
| No  | 5—The Rasasan   |                |            |          | 's Kiran-  |
|     | avali, Guna     | Section, by I  | 3hatt Vadi | indra.   | ### av 14. |
|     | Ed. with a      | Introduction   | etc. by    | Ropinath |            |
|     | M. A.           |                |            | •        | Rs. 1-2    |
| No  | 6-(Part I)-Th   |                |            |          |            |
|     | with a Comr     |                |            |          |            |
|     |                 | . With Int     |            |          |            |
|     |                 | nganatha. J    |            |          |            |
| No  | . 6—(Part II)—  | Ditto          | Ditto      |          | Bs. 0-12   |
| No  | . 7—(Part I)—TI | ne Yoginihra   | laya dipik | a, by An | nrtananda  |
|     |                 | tha, being     |            |          |            |
|     |                 | y, a part of \ |            |          |            |
|     |                 | . with Intr    |            | etc. by  |            |
|     | Ka              | viraj, M. A.   |            |          | Rs. 1-8    |
| No  | 7 (Part II) Di  | tto            | Ditto      |          | Rs. 1-4    |

No. 8-Rhe Kavyadakini, by Gangananda Kavindra. Ed. with Introduction etc, by Jagannatha Sastri Hoshing Sahityopadhyaya. Rs. 0-10 No. 9-(Part I)-The Bhakti Chondrika, a Commentary on S'andilya's Bhaktisutras, by Narayana Tirtha. Ed. with a Prefactory Note by Gopinath Kaviraj, M. A. Rs. 0-15 Oo. 10—(Part I)—The Siddhantaratna, by Baladeva Vidyabhusana. Ed. with a Prefactory Note by Gopinath Kaviraj, M. A. Rs. 1-2 No. 10.—(Part II)—Do. Do. Rs. 2-12 No. 11—The Sri Vidya Ratna Sutras, by Gaudapada, with a Commentary by Sankararanya. Ed. with Introduction etc. by Narayana Sastri Khiste Sahityacharya. Rs. 0-9 No. 12—The Rasapradipa, by Prabhakara Bhatta. Ed. with Introduction etc. by Narayana Sastai Khiste Sahityacharya. Rs. 0-9 No. 13 -The Siddhasidhanta Sangraha, by Balabhadra. Ed. with Introduction by Gopinath Kaviraj, M. A. Rs. 0-14 No. 14—The Trivenika, by Asadhara Bhatta. Ed. with Introduction by Batukanatha Sarma Sahityopadhyaya, M. A. and Jagannatha Sastri Hoshing Sahityopadhyaya. Rs. 0-14 No. 15—(Part I) The Tripurarahasya. (Juana Khanda) Ed. with a Prefactory Note by Gopinath Kaviraj M. A. Rs. 0-14 No. 15—(Part II)—Do. Rs. 2-4 Do. No. 15-(Part III)—Do. Do. Rs. 1-2 No. 15—(Part IV)—Do. with Introduction, etc. by Gopinath Kaviraj, M. A. No. 16—The Kavya Vilasa, by Chiranjiva Bhattacharya. Ed. with Introduction etc. by Batukanatha Sarma

Rs. 1-2

Sahityopadhyaya.

No. 17-The Nyava Kalika, by Bhatta Jayanta.

Ed. with Introduction by M. M. Ganganatha Jha, M. A., D, Litt. Rs. 0-14

No. 18-(Part I)-The Goraksa Sidhanta Sangrha-

Ed. with a Prefactory Note by Gopinath Kaviraj, M. A. Rs. 0-14

No. 19—(Part I)—The Prakrita Prakasa by Vararuchi with the Prakrita Sanjivani by Vasantaraja and the Subodhini by Sadanada.

Ed. with Prefactory Note etc. by Batuk Nath Sarma, M. A. and Baladeva Upadhyay\*, M. A. Rs. 2-4

No. 19—(Part II) Dito Dito.

Rs. 2-12

No. 19—(Part III) Introduction etc. (In preparation)

No. 20—The Mansa Tattva Viveka by Visvanatha Nyayapanchanana Bhattacharya.

Edited with Introduction etc. by Jagannatha Sastri Hoshing Sahityopadhyaya, with a Foreword by Pandit Gopi Nath Kaviraja, M. A. Principal. Government Sanskrit-College, Benares. Rs. 0-12

No. 21—(Part I:—The Nyaya Sidhanta Mala by Jayarama Nyaya Panchanana Bhattacharya.

Edited with Introduction etc. by Mangal Deva Sastri M. A., D. Phil. (Oxon) Librarian, Govt. Sanskrit Library, Sarasvati Bhavana Benares. Rs. 1-0

No. 21—(Part II) Ditto

神経 なってい あまってい

Ditto

Rs. 2-0

No. 22—The Dharmanubandhi Slokachaturdasi by Sri Sesa Krsna with a Commentary by Rama Pandit. Edited with Introduction etc. by Narayana Sastri Khiste Sahityacharya, Assistant Librarian, Government Sanskrit Library, Saraswati Bhavana, Benares.

No. 23-Navaratrapradipa by Nanda Pandit Dharma-dhikari.

Ed. with Introduction etc. by Vaijnatha Sastri

Varakale. Dharmasastra-Sastri, Sadholal Research Scholar, Sanskrit College, Benares with a Foreword by P. Gopinath Kaviraj, M. A., Principal, Government Sanskrit College Benares. Rs. 2-0

- No. 24—The Sri Ramatapiniyopanisad with the commentary Called Rama Kasika in Purvatapini and Anandanidhi in Uttaratapini by Anand Vana. and Ed. with Introduction et . by Anantarama Sastri Vetala Sahityopadhyaya, Post-acharya Scholar, Govt. Sanskrit College, Benares. with a Foreword by Pandit Gopi Nath Kaviraja, M. A. Principal, Government Sanskrit College, Benares. Rs. 3-12.
- No. 25—The Sapindyakalpalatika by Sadasivadeva alias Apadeva with a Commentary by Narayana Deva. Edited with Introduction etc. by Jagannatha Sastri Hoshinga, Sahityopadhya Sadholal Research Scholar, Govt. Sanskrit College, Benares. Rs. 1-4
- No. 26—The Mrigankalekha Natika by Visvanatha Deva Kavi.

Edited with Introduction etc by Narayana Sastri-Kiste Sahityacharya. Asst. Librarian Government Sanskrit Library, Benares. Rs. 1.0

- No. 27—The Vidvacharita, Panchakam by Narayana Sastri Khiste Sahityacharya, Assistant Librarian, Gowt. Sanskrit College Library, Sarasvati Bhavana; Benares. With an Introduction by Gopinath Kaviraja, M. A., Principal, Govt. Sanskrit College, Benares.

  Rs. 2-0
- No. 28—The Vrata Kosa by Jagannatha Sastri Hosinga Sahityopadhyaya, late Sadholal Research Scholar, Sanskrit College, Benares. With a Foreword by Principal Gopinath Kaviraja M. A.,

Principal, Govt. Sanskrit College Benares. Rs. 4-0

No. 29—The Vritti dipika by Mauni Sri Krsna Bhatta.

Edited with Introduction etc. by Pt. Gangadhara.

Sastri Bharadvaja. Professor, Govt. Sanskrit.

College Benares.

Rs. 1-2

No. 30—The Padartha Mandanam By Sri Venidatta.

Edited with Introduction etc. by Pudit Gopala.

Sastri Nene, Professor, Govt. Sanskrit College.

Rs. 0-14

No. 31-(Part I)-The Tantraratna by Partha Sarathi.
Misra.

Edited by M. M. Dr. Ganganatha Jha.
M. A. D. Litt. Vice—Chancellor.
Allahabad University, Allahabad.
Rs. 1-14.

No. 32—The Tattvasara by Rakhaldasa Nyayaratna.

Edited with Introduction etc. by Harihara Sastri,

Benares Hindu University, Benares: Rs. 1-0.

NO. 33—(Part I) The Nyaya Kaustubha by Mahadeva.

Puntamkar. Edited with Introduction etc. by

Umesa Misra, M., A., Allahabad University.

Allahabad.

Rs. 3-4.

No. 34— (Part I, The Advaita Vidyatilakam by Sri Samara.

pungava Diksita. With a Commentary by Sri
Dharmayya Diksita. Rs. 174.

Edited with Introduction, etc. by Ganapati Lal
Jha, M. A. Sadholal Research Scholar, Govt.

Sanskrit Library, Benares.

No. 35—The Dharma Vijaya Nataka by Bhudeva Sukla.

Edited with Introduction etc. by Pandit Narayana.

Sastri Khiste, Asstt. Librarian, Gova. Sanskri,

Library, Benares.

Rs. 1-4

No. 36—The Ananda Kanda Champu, by Mitra Misra.

Edited with a Foreword by Gopinath Kaviraj,

M. A. by Nanda Kishore Sahtyacharya, Research

Scholar. Sanskrit College, Benares. Rs. 3-8

No. 37.—The Upanidana Sutra Edited with Introduction by Dr. Mangal Deva Sastri M. A. D. Phil, Library, Benares. Rs. 1-0

No 38—The Kiranavali prakasa didhiti (Guna section), by Raghu natha Siromani. Edited with Introduction by Pandit Badri nath

- Sastri, M. A., Lecturer in Sanskret, Lucknow University. Lucknow. Rs. 1-12
- No. 39—The Rama Vijaya Maha Kavya. by Rupa Natha. Edited with Introduction by Pandit Ganapatilal Jha, M. A., Sadholal Research Scholar, Govt. Sanskrit Libraiy, Benares. Rs. 2-0
- No. 4(—(Part I)—The Kalatattva Vivechan, by Raghunatha Bhatta. With a Foreword by Principal Gopinath Kaviraj Edited with Introduction by Pandit Nanda Kianhore Sarma Sahityachrya, Research Scholar, Govt. Sanskrit Library, Benares Rs. 450
- No. 40—(Part II) Ditto Ditto
- No. 40—(Part III) Ditto Ditto (In preparation)
- No. 41—(Part I) The Siddhanta Sarva Bhauma by Sri Munisvara.

Edited with Introduction etc. by Jyautisacharya. Pandit Sri Murlidhar Thakker.

Late Sadholal Research Scholar Sanskrit College,
Benares: Rs. 3-0

No. 42—Bheda Siddhi. by Visvanatha Panchanan Bhattacharya.

> Edited with notes etc. by Nyaya Vyakaranacharya Pandit Sri Surya Narayan Shukla, Professor Govt. Sanskrit College, Benares.

# THE PRINCESS OF WALES SARASVATI BHAVANA STUDIES.

#### Edited by

#### GOPINATH KAVIRAJ, M. A.

#### Vol. 1—

- (a) Studies in Hindu Law (1): its Evolution, by Ganganatha Jha,
- (b) The View of Nyaay Vaisesika Philosophy, by Gopinath Kaviraj.
- (c) Nirmana Kaya, by Gopinath Kaviraj. Ps. 1-12 Vol. II—
  - (a) Parasurama Misra alias Vani Rasala Raya. hy Gopinath Kaviraj.
  - (b) Index to Sabara's Bhasya, by the late Col. G. A. Jacob.
  - (c) Studies in Hindu Law (1?):—its sources, by Ganga natha Jha.
  - (d) A New Bhakti Sutra, by Gopinath Kaviraj.
  - (e) The System of Chakras according to Goraksa natha, by Gopmath Kaviraj,
  - (f) Theism in Ancient India, by Gopinath Kaviraj.
  - (g) Hindu Poetics, by Batuka natha Sarma.
  - (h' A Seventeenth Century Astrolabe, by Padmakara Dvivedi.
    - (i) Some aspects of vira Saiva Philosophy, by Gopinath Kaviraj.
  - (j) Nyaya Kusumanjali (English Translation', by Gopinath Kaviraj.
  - (k) The Definition of Poetry, by Narayana Sastri Khiste.
- (1) Sondala Upadhyaya, by Gopinath Kaviraj, Rs. 5 Vol. III-
  - (a) Index to Sabara's Bhasya, by the late Col. G. A. Jacob.

- (b) Studies in Hindu Law (3):—Judical Procedure: by Ganganatha Jha.
- (c) Theisim in Ancient India, By Gopinath Kaviraj.
- (d) History and Bibliography of Nyaya Vaisesika Literature by Gopinath Kaviraj.
- (e Naisadha and Sri Harsa by Nilakamala Bhatta-charya.
- (f) Indian Dramaturgy, by P. N. Patankar. Rs. 5 Wol, IV.—
  - (a) Studies in Hindu Law (4):—Judicial Procedure by Ganganatha Jha.
  - (b) History and Bibliography of Nyaya Vaisesika Literature, by Gopinath Kaviraj.
  - (c) Analysis of the Contents of the Rigveda-Pratisa-khya, by Mangala Deva Sastri.
  - (d) Narayana's Ganita Kaumudi, by Padmakara Dvivedi.
  - (e) Ford and drink in the Ramayanic Age, by Manmathanath Roy.
  - (f) Satkaryavada: Causality in Sankhya, by Gopinath Kaviraj.
  - (g) Discipline by Consequences, by G. L. Singha.
  - (h) History of the origin and expansion of the Aryans, by A C. Ganguly.
  - (i) Punishments in ancient Indian Schools, by G. L. Singha. Rs. 5-0

### Vol. V-

- (a) Ancient Home of the Aryans and their migration to India by A. C. Ganguly.
- (b) A Satrap Coin, by shyamlal Mehr.
- (c) An Estimate of the civilisation of the Vanaras as depicted in the Ramayana, by Manmathanatha Roy.
- (d) A Comparison of the Contents of the Rigveda, Vajasaneya, Taittiriya and Atharveda Pratisa-khyas, by Mangala Deva Sastri.
- (e) Formal Training and the Ancient Indian Thought by G. L. Sinha.

- (1) History and Bibliography of Nyaya Vaisesika Literature by Gopinath Kavira.
- (g) A Descriptive Index to the names in Ramayana, by Manmatha Nath Roy.
- (h) Notes and Quaries, [1] Virgin Worship, b. Gopinatha Kaviraj, Rs. 5-0

#### Vol. VI-

- (a) Index to Sabara's Bhasya, by the late Col. G. A. Jacob.
  - (b) Some Aspects of the History and Doctrines of the Nathas. by Gopinath Kaviraj.
  - (c) An Index etc. to the Ramayana, by Manmatha nath Roy.
  - (d) Studies in Hindu Law, by M. M. Ganganatha Jha.
- (e) The Mimamsa manuscripts in the Govt. Sanskrit Library (Benares), by Gopinatha Kaviraj.
- (f) Notes and Queries, by Gopinatha Kaviraj. Rs 5-0 Vol. VII-
  - (a) Bhamaha and his Kavyalankara, by Batuknath Sarma and Baladeva Upadhyaya.
  - (b) Some variants in the readings of the Vaisesika Sutras, by Gopinatha Kaviraj.
  - (c) History and Bibliography of Nyaya Vaisesika Literature, by Gopinath Kaviraj.
  - (d) An attempt to arrive at the correct meaning of Some obscrue Vedic words, by Fitaram Joshi.
  - (e) A comparison of the contents of the RigVeda, Vajasaneya, Taittiriya, and AtharvaVeda (Chaturadhyayika) Pratisakhyas, by Mangal Deva Shastri.
  - (f) An Iudex to the Ramayana, by Manmatha Nath Roy.
  - (g) An Index to Sabara's Bhasya, by the late Col. J. A. Jacob.
  - (h) Gleanings from the Tantras, by Gopinath Kaviraj.
  - (i) The date of Madhusudana Sarasvati, by Gopinatha Kaviraj.

- (j) Descriptive notes on Sanskrit Manuscripts, by Gopinatha Kaviraj.
- (k) A Note on the meaning of the word Parardha, by Umesa Misra. Rs. 5-0

#### Vol. VIII-

- (a) Indian Philosophy, by Taraknath Sanyal.
- (b) An Index to the Ramayana, by Manmatha Nath Roy.
- (c' Index to Sabara's Bhasya, by the late Col. J. A. Jacob.
- (d) Hari Svami, the Commentator of Sataptha Brahmana and the date of Skanda Svami, the Commentator of the Rigveda, by Mangala Deva Sastri.
- (e) Mysticism in Veda, by Gopinath Kaviraj.
- (f) The Devadasi: a brief history of the Institution, by Manmathanath Roy.

### Vol. IX.—(In progress)

- (a) The Life of a Yogin; by Gopinath Kaviraj.
- (b) On the Antiquity of the Indian Art canons, by Haridas Mitra.
  - (c) Prachya Vargi Karna Padhati, by Satish Chandra Guha.
  - [d] An Index to the Ramayana, by Manmath Nath Roy.

# THE PRINCESS OF WALES SARASVATI BHAVAN STUDIES

### (SANSKRIT) SARASVATALOKA

Edited by

GOPINATH KAVIRAJ, M.A.

# Kirana 1—(In progress):

- (a) Mangalam etc., by Narayana Sastri Khiste.
  - (b) Mimansaka mata samgraha, by Haranchandra Bhattacharya.
- (c) S'rimad Acharya Mandana Mis'ra, by Chinna Swami Sastri
- (d) Bhagavato Buddhasya Charitam Upadesas cha: by Gopinath Kaviraj.

# Kirana I-(Supplement)

Sanskrita Kavi Parichaya (Bharavi) hy Vanda Kishore Sharma.

# Kirana II - (In progress ':

- (a) Sarada Prasadanam by Narayan Sastri Khiste.
- (b) Chudamani Darsanam by Sasadhara Tarkachudamani.

To be had of

The Superintendent
GOVERNMENT PRESS, U. P.

ALLAHABAD.

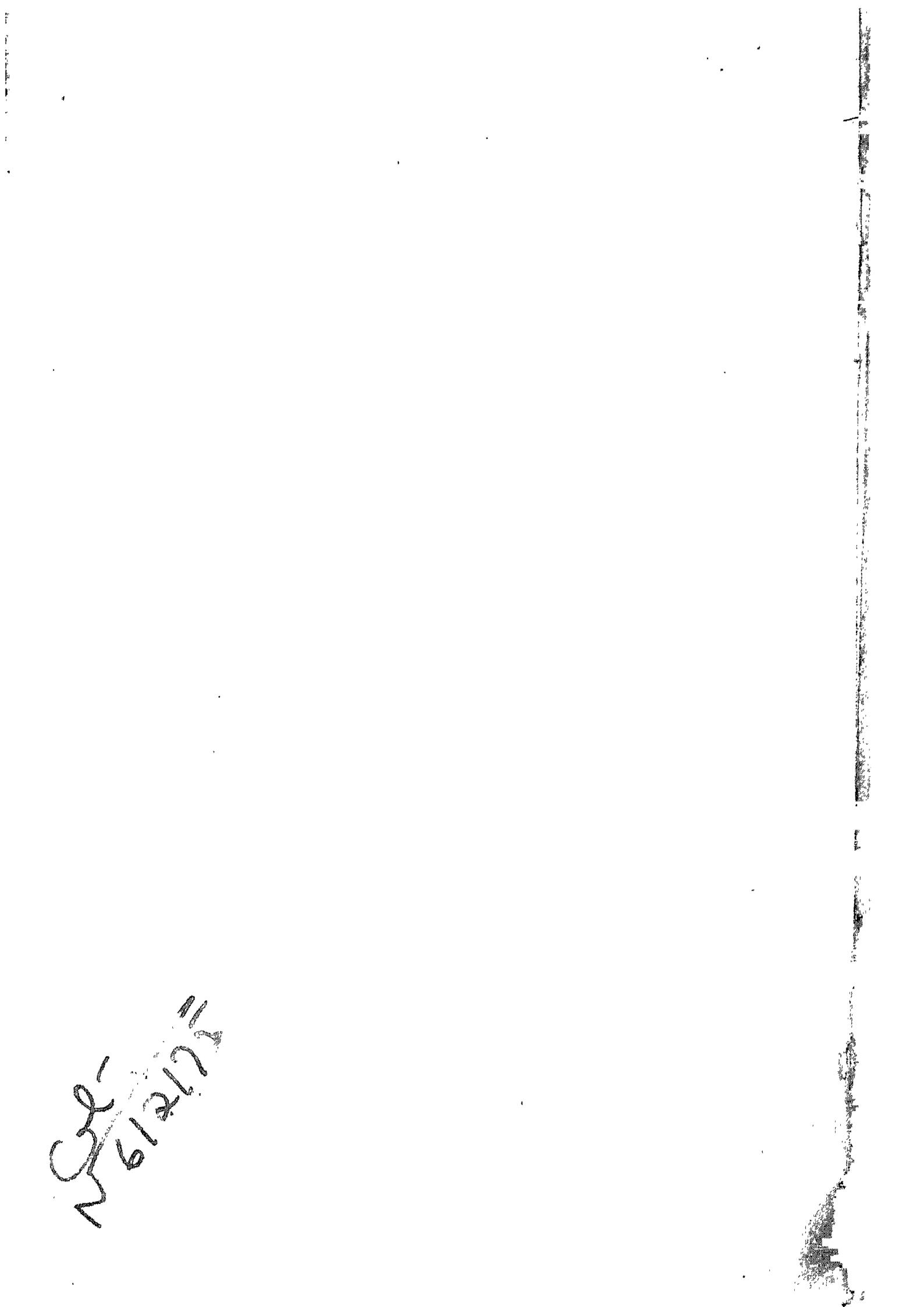

# Central Archaeological Library,

NEW DELHI.

Call No. 3238 Age

Author— Rayhung In Bladge

Title—

Borrower No. Date of Issue Date of Return

"A book that is shut is but a block"

RCHAEOLOGICA

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

S. B., 148. N. DELHI.